# GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

Acres 28870

CALL No. 891.43109 Sin

D.G.A. 79.

श्रीहर्व कर दूवर श्रीस अकागाक तथ कुन्न क्रिक्त कारामेरी गेंट, देहली-६

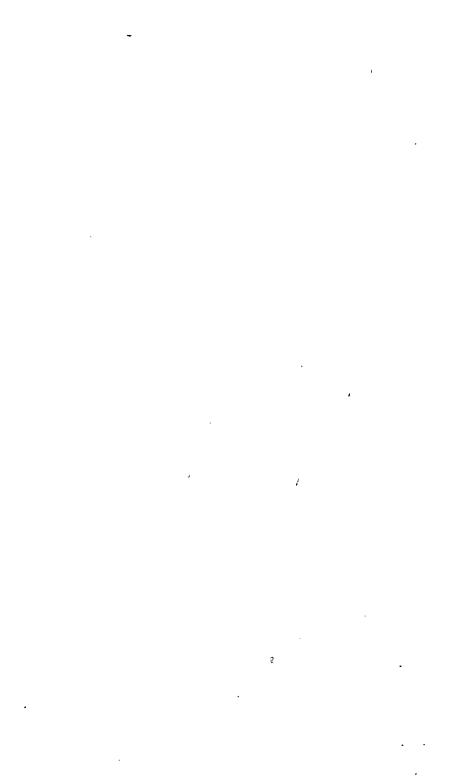

# मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ

लेखिका **डॉ० सावित्री सिन्हा** एम. ए., पी-एच. डी**.** 



891.43.109.

हिन्दी ऋनुसन्धान परिषद् दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की थ्रोर से ग्रात्माराम एण्ड संस प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता दिल्ली ६ हारा प्रकाशित प्रकाशक रामलाल पुरी प्रात्माराम एण्ड संस काइमीरी गेट, दिल्ली ६



प्रथम संस्करण, १९५३ मृल्य श्राठ रुपये

> मृद्रक ग्रमरजीतसिंह नलवा सागर प्रेस काश्मीरी गेट, दिल्ली ६

#### प्राक्कथन

राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्री-समृद्धि श्राज हमारे देश की एक राष्ट्रीय श्रावश्यकता है जिसकी पूर्ति भ्रविलम्ब होनी चाहिए । हिन्दी के विकास के लिए मौलिक सजन तथा अनुसन्धान आदि की अपेक्षा तो है ही, किन्तु अनुवाद-कार्य का भी कम महत्त्व नहीं है। अनुवाद को तो मैं एक दृष्टि से श्रीर भी मूल्यवान् मानता है। श्राज राष्ट-भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में हमारे सामने लगभग वहा समस्या है जो ज्ञेक्सिपियर के म्राविर्भाव से पूर्व इंगलेंड के सामने म्रंगरेज़ी के सम्बन्ध में थी। उस समय प्रतिष्ठित लेखक ग्रंगरेजी की ग्रपेक्षा लैटिन भाषा में ही लिखना पसन्द करते थे। बिकन के ग्रनेक ग्रन्थों की रचना लंटिन में ही हुई। यहाँ तक कि सनहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्युटन ने भ्रपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रिसिपिग्रा' श्रंगरेजी में न लिखकर लैटिन में ही लिखा, श्रीर पैरेडाइस लॉस्ट का प्रएायन श्रंगरेजी में करने से पूर्व स्वयं मिल्टन को श्रपने मन में बहुत कुछ तर्क-वितर्क करना पड़ा। किन्तु सोलहवीं शती के तृतीय चरएा तक म्राते-म्राते पचास वर्ष में ही स्थिति इतनी बदल गयी कि शेक्सिपियर विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य की रचना ग्रंगरेजी में कर सके। ग्रंगरेजी किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विचार का इतना समर्थ माध्यम बन सकी-पह तथ्य ग्राज हमारे लिए ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है श्रौर हमें इस पर उचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी प्रायः यही लक्ष्य है। मेरा विचार है कि ग्रंगरेज़ी की उस श्री-वृद्धि का बहुत कुछ श्रेय ग्रन्य भाषाग्रों से उत्कृष्ट साहित्य के ग्रनुवाद तथा लिपि-रूपान्तर ग्रादि को था।—हमको इस ऐतिहासिक घटना से उचित शिक्षा ग्रहरण करनी चाहिए।

इस राष्ट्रीय अनुष्ठान का बहुत बड़ा दायित्व विश्वविद्यालयों पर है। यह हर्ष का विषय है कि हमारा हिन्दी विभाग है स महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्परता के साथ संलग्न है। उसकी योजना के अंतर्गत एक ओर जहाँ मौलिक अन्वेषण एवं अनुसंधान का सिन्नवेश है, वहाँ दूसरी ओर संस्कृत तथा यूरोपीय काव्य-शास्त्र के अमर ग्रन्थों के अनुवाद तथा व्याख्यान-विवेचन का भी उपक्रम है। में हिन्दी विभाग तथा उसकी अनुसंघान परिषद् का साधुवाद करता हूँ और उसके निरन्तर उत्कर्ष की कामना करता हूँ।

प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत गवेषगात्मक प्रबन्ध है। हिन्दी के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रमागिकृत यह प्रबन्ध विश्वव-विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का अर्जन कर श्रपनी मान्यता सिद्ध कर चुका है, श्रतएव इस विषय में मेरे लिए कुछ श्रीर कहना शेष नहीं है। हिन्दी विभाग की श्रोर से प्रकाशित यह पहला मौलिक ग्रन्थ है, इसलिए इसका महत्त्व तथा दायित्व ग्रौर भी बढ़ जाता है। मुभे विश्वास है कि डा॰ सावित्री सिन्हा की इस कृति का हिन्दी संस र में समुचित ग्रादर होगा।

संरक्षक, हिन्दी अनुसंधान परिषद्, उप-कुलपति डा० गगोश सलाराम महाजनि, दिल्ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच. डी. (केम्ब्रिज)

#### प्रस्तावना

इस ग्रंथ की भूमिका पुण्यश्लोक पण्डित जी—स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाँ० लक्ष्मीधर शास्त्री को ही लिखनी थी क्योंकि इसका प्ररायन उन्हीं के निरीक्षरा में हुग्रा था। परन्तु दैव के विधान से उनकी समर्थ वार्गी ग्राज मौन है। पण्डित जी की प्रतिभा ग्रद्भुत ग्रौर उनका पाण्डित्य ग्रगाध था। वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक इतिहास के मेधावी ग्रनुसन्धाता थे। उनके निरीक्षरा में सम्पन्न यह ग्रनुसन्धान-कार्य उनके गौरव के सर्वथा ग्रनुक्ल है, इसमें सन्देह नहीं

प्रस्तुत ग्रंथ ग्रपने विषय का पहला प्रामािएक साहित्यिक ग्रध्ययन है। साहित्य के ग्रनुसन्थान के लिए साहित्यिक मर्मज्ञता को मैं पहली ज्ञतं मानता हूँ। उसके लिए यह ग्रिनवार्य है कि ग्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग-द्वेष से तटस्थ रहकर तथ्यों का ग्रन्वेषएा, ग्रौर रसज्ञास्त्र के ग्रनुसार उनका सूक्ष्म-गहन ग्राख्यान करे। इसके ग्रागे साहित्यिक ग्रनुसन्धान को ग्रौर ग्रधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ ग्रन्याय करना है। तथ्यान्वेषएा ग्रौर मनोवैज्ञानिक ग्राख्यान—साहित्यिक ग्रनुसन्धान के ये दो सोपान हैं—इनका महत्त्व भी इसी कम से है। तथ्य की निस्संग जोध प्रतिमा तैयार करती है ग्रौर तथ्य का तन्मय ग्राख्यान उसमें प्राण संचार करता है। मुभे हर्ष है कि इस ग्रंथ में ग्रनुसन्धान की दोनों ही ग्रावश्यकताग्रों की यथावत् पूर्ति हुई है। ग्रनुसन्धेय विषय से स्वभावगत तादात्म्य होने के कारण लेखिका को उसके मर्म तक पहुँचने ग्रौर उसका सम्यक् उद्घाटन करने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। उनके प्रयत्न के फलस्वरूप बहुत सा ग्रज्ञात साहित्य प्रकाज में ग्राया है ग्रौर बहुत से ज्ञात साहित्य का नवीन दृष्टिकोण से मार्मिक विवेचन-विश्लेषण हुग्रा है। इस प्रकार यह ग्रंथ ग्रज्ञात का ज्ञापन ग्रौर ज्ञात का विवेचन करता हुग्रा हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देता है।

इस ग्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा मर्मज्ञ श्रालोचकों से प्रशंसापत्र श्रौर दिल्ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रमारापत्र मिल चुका है। श्रृतएव मेरे लिए इसका विशेष कीर्तन करना श्रनावश्यक है।

मैं ग्रपनी मंगल-कामनाश्रों सहित डॉ॰ सावित्री सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास को हिन्दी के विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

—नगेन्द्र ग्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 

#### हमारी योजना

'मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ' हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद् ग्रंथमाला का दूसरा ग्रंथ है। हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद् हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की संस्था है जिसकी स्थापना श्रक्तूबर १६५२ में हुई थी। इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य-विषयक श्रनुसन्धान तक ही सीमित हैं श्रीर कार्यक्रम भूलतः दो भागों में विभक्त है। पहले विभाग पर गवेषएगत्मक श्रनुशीलन का श्रीर दूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व है।

परिषद ने इस वर्ष पाँच ग्रंथों के प्रकाशन की योजना बनाई है । पहला ग्रंथ है 'हिन्दी काव्यालङ्कार सूत्र' जो श्राचार्य वामन की ग्रमर कृति 'काव्या-लङ्कारसूत्र' का हिन्दी-रूपान्तर है। मुद्रए-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारए यह ग्रंथ थोड़े विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है। दूसरी कृति यह श्रापके समक्ष प्रस्तुत है। तीसरे ग्रंथ का मुद्रए। श्रारम्भ हो चुका है। यह ग्रंथ श्राचार्य कुन्तक के 'वक्रोक्तिजीवितम्' का अनुवाद है जो 'हिन्दी वक्रोक्तिजीवित' के नाम से प्रकाशित हो रहा है। इनके म्रतिरिक्त दो रचनाएँ और हैं जो इस वर्ष के म्रन्त तक प्रकाशित हो जायँगी--- 'हिन्दी साहित्य पर सूफ़ी मत का प्रभाव' ग्रीर 'ग्रनुसन्धान का स्वरूप'। इनमें से पहला ग्रंथ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत गवेषर्गान्मक प्रबन्ध है; दूसरा 'ग्रनुसन्धान का स्वरूप' विषय पर साहित्य, समाज-शास्त्र, विज्ञान ग्रादि के मान्य ग्राचार्यों के निबन्धों का सङ्कलन है जो परिषद् की प्रार्थना पर लिखे गये हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था—म्रात्माराम एण्ड संस के म्रध्यक्ष श्री रामलाल पुरी का सिकय सहयोग प्राप्त है। उनके श्रमुल्य सहयोग ने हमें प्रायः सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताग्रों से मुक्त कर यह श्रवसर दिया है कि हम श्रपना ध्यान श्रीर शक्ति पूर्णतः साहित्यिक कार्य पर ही केन्द्रित कर सकें। हिन्दी ग्रनुसन्धान परिषद् श्री पुरी के प्रति ग्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती है।

> —नगेन्द्र ग्रध्यक्ष.

दापावली, २०१० वि०

हिन्दी अनुसन्धान परिपद् दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली and the second of the second o

•

A Company of Marine

- 1000年 元 - 1000年 - 201 (201 **- 1**00日 - 120 (2013年8月

#### निवेदन

जीवन के प्रत्येक ग्रंग को स्त्री तथा पुरुष के पृथक् दृष्टिकीए। से देखने का कुछ स्वभाव-सा बन गया है, विशेषकर उन ग्रंगों को जिनमें स्त्रियों के प्रति ग्रन्याय तथा उपेक्षा के चिह्न दिखाई देते हैं। सम्भवतः ग्रवचेतन के इसी संस्कार की प्रेरए। से मैंने ग्रपने शोध-कार्य के लिए प्रस्तुत विषय चुना हो। चिरकाल से मुभे साहित्य में स्त्रियों के योग-दान के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से ग्रसंतोष का ग्रनुभव होता रहा है, ग्रौर इस प्रबन्ध में मैंने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताग्रों को यथाशिक्त प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है।

कार्य ग्रारम्भ करने पर सबसे दुरूह समस्या थी साहित्य के विशाल सागर में अन्तर्लीन इन नन्हें बिन्दुग्रों के पृथक् ग्रस्तित्व को ढूँढ़ निकालने की । इस कार्य में हिन्दी की हस्तिलिखित पुस्तकों की खोज करने वाली ग्रनेक संस्थाग्रों की रिपोर्टों से बहुत सहायता मिली । रॉयल एशियाटिक सोसायटी ग्रॉफ़ बंगाल; नागरी प्रचारिग्री सभा, काशी; राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता, इत्यादि शोध-संस्थाग्रों की शत-शत प्रतियों की छान-बोन करने पर ग्रनेक ग्रज्ञात कवियित्रयों के नाम प्रकाश में ग्रौर विभिन्न संग्रहालयों के ग्रध्यक्षों के कृपापूर्ण सहयोग से उनकी कृतियाँ उपलब्ध हुईं— मेरे मन का धुँधला चित्र कमशः भास्वर होने लगा ।

प्रवन्ध की राशि-भूत सामग्री के निवन्धन की भी एक समस्या थी, परन्तु परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मीधर जी के निरीक्षण ने मुभे साहस ग्रौर वाञ्छित बल प्रदान किया। उनकी छत्रछाया में उनके ग्रमूल्य परामर्श का सौभाग्य प्राप्त कर ही मैं यह कार्य समाप्त करने में समर्थ हो सकी। पण्डित जी ग्राज इस संसार में नहीं हैं— उनकी दिवंगत ग्रात्मा के प्रति ग्रपना विनम्न ग्राभार व्यक्त करने में मेरे शब्द सर्वथा ग्रक्षम हैं। ग्रतएव उनके ग्रनुग्रह से भाराकान्त मौन ही मेरी कृतज्ञ भावनाग्रों का द्योतन कर सकता है।

इस अवसर ५र में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपित पूज्यवर डा० महाजित के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिनके वश्तव्य से मुभ्ने बहुत प्रोत्साहन मिला है— ग्रौर, अन्त में, में विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष मान्यवर डाँ० नगेन्द्र के प्रति अपनी कृतज्ञ भावनाग्रों का ज्ञापन करती हूँ जिनके बहुमूल्य परामर्श तथा सद्भाव के अभाव में यह प्रबन्ध अपूर्ण ही रह जाता। इन्द्रप्रस्थ कॉलेज

दिल्ली दीपावली २०१० वि०

—सावित्री सिन्हा

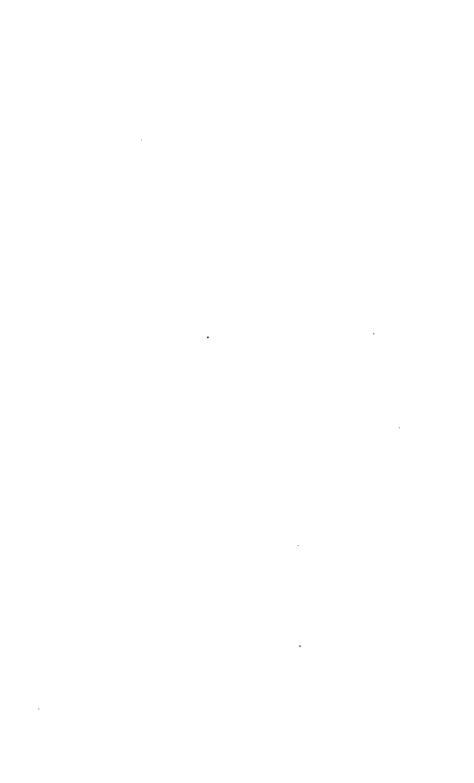

# विषय-सूचो

| ध्या | य विषय                                                        | पुष्ठ         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| ₹.   | विषय-प्रवेश                                                   | १-११          |
|      | स्त्री साहित्य विषयक सामग्री प्राप्ति के साधन—प्राप्त स।मग्री |               |
|      | का विभाजन—िंडगल की कवयित्रियाँ—मध्यकालीन                      |               |
|      | लेखिकायें—ग्राधुनिक युग की प्रमुख लेखिकायें—निबन्ध की         |               |
|      | मालिकता ।                                                     |               |
| ₹.   | हिन्दी पूर्व-काल में नारी                                     | <b>१२-</b> २२ |
|      | ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।                                          |               |
| ₹.   | डिंगल की कवियित्रियाँ                                         | २३-४१         |
|      | तत्कालीन राजनीतिक स्थिति—सामाजिक स्थिति—भीमा                  |               |
|      | चारग्गि—पद्मा चारग्गी—बिरजू बाई—नाथी—राव योधा                 |               |
|      | की साखाली रानी—ठकुरानी काकरेची—चंपा दे रानी—                  |               |
|      | रानी रारधरी जी—हरिजी रानी चावड़ी जी।                          |               |
| ٧.   | निगुर्गा घारा की कवयित्रियाँ                                  | 83-68         |
|      | राजनीतिक स्थिति—सामाजिक स्थिति—धार्मिक स्थिति—                |               |
|      | उमा— मुक्ताबाई—पार्वती—सहजोबाई—दयाबाई—इन्द्रामती              |               |
| ሂ.   | कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ                               | ६२–२१५        |
|      | कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ —मीराबाई—गंगाबाई—रानी सोन             |               |
|      | कुँवरि—वृषभान कुँवरि—रिसक विहारी बनोठनी जी—                   |               |
|      | ब्रजदासी रानी बाँकावती—रानी बख्त कुँवरि प्रिया सखी            |               |
|      | —सुन्दर कुँवरि बाई –ताज—म्रलबेलीम्रली—वीराँ—छत्र              |               |
|      | कुँवरि बाई—बीबी रत्न कुँवरि—पजन कुँवरि—स्वर्एा                |               |
|      | लली—कृष्णावती—माधवी ।                                         |               |
| ₹.   | राम काव्य घारा की कवयित्रियाँ                                 | २१६-२३३       |
|      | राम काव्य की लेखिकाएँ—मधुर म्रली—प्रेम सखी—प्रताप             |               |
|      | कुँवरि बाई—तुलछराय ।                                          | mm14 514 6    |
| ૭.   | श्रृंगार काव्य की लेखिकाएँ                                    | २३४-२७६       |
|      | शृंगार काव्य—शृंगार काव्य ग्रौर नारी—शृंगार काव्य की          |               |
|      | लेखिकाएँ—प्रवीर्णराय पातुर—रूपमती बेगम—तीन तरंग—              |               |
|      | बोख रंगरेजिन—सुन्दर कली ।                                     |               |

| ८. स्फुट काव्य की लेखि       | वकाएँ                       | • •                     |                       | २७७–२६५ |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| रत्नावली—खग                  | नेया—केशव पुः               | त्रवधू—कविरान           | गि <sup>ं</sup> चौबे— |         |
| साईं—नैनायोगि                | नी ।                        |                         |                       | • •     |
| <b>६. उपसंहार</b> .          | • • •                       | . • •                   | , • •                 | २६६–३०० |
| परिकाष्ट १                   | • • •                       | • •                     | · · ,                 | ३०१–३०३ |
| सम्वत् १६००-१                | ६५० तक की                   | लेखिकाएँ—कृष            | रण काव्य:             |         |
| जीमन महाराज                  | की माँ—गिरिराज              | कुँवरि-जुगल             | —प्रिया—              | •       |
| रघुवंश कुमारी—               | - <b>राम काव्य</b> ः बाघे   | ली विष्णु प्रसा         | द कुँवरि—             | •       |
| ां राम प्रिया-रत्न क्        | विरि बाई <b>—शृंगा</b> र    | <b>ः काव्यः</b> चन्द्रक | लाँ बाई—              |         |
| मुक्तरी <b>—स्फुट व</b>      | <b>गव्य</b> ः राजरानी दे    | वी—सरस्वती              | देवीदीप               | *       |
| कुँवरि—विऱंजी-               | —कुँवरि <del>—</del> रमा दे | वी—वुँदेलावार           | ग ।                   |         |
| परिशिष्ट २                   | • .                         | , • •                   | , • •                 | ३०४–३०८ |
| ग्राधुनिक युग की             | लेखिकाश्रों के सा           | हित्य का एक व           | गभास ।                |         |
| नामानुक्रमिएका .             | • • • •                     | • • .                   | • • .                 | ३०६-३१३ |
| <b>स</b> हायक ग्रंथों की सून | त्री                        | • •                     | • •                   | ३१४–३१७ |
| * II. **                     |                             |                         |                       |         |

# मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ

प्रथम ग्रध्याय

# विषय प्रवेश

साहित्य रचना के लिए आवश्यक सृजन और निर्माण शक्ति की विभूति ले नारी पुष्प की तुलना में काव्य के अधिक निकट आती है। भावनाओं की कोमलता और अभिव्यक्ति की कलात्मकता, दोनों ही नारी स्वभाव के प्रबल पक्ष हैं। जहाँ शक्ति और श्रीमव्यक्ति की कलात्मकता, दोनों ही नारी स्वभाव के प्रबल पक्ष हैं। जहाँ शक्ति और शासन प्रिय पुष्प ने अधिकार, संघर्ष और भौतिक सफलताओं में ही जीवन का मूल्यांकन किया, वहाँ स्त्री ने समर्थणा, सेवा और त्याग में अपने जीवन की सार्थकता मानी। स्थूल तथ्य के प्रति उसका मोह उतना नथा जितना सूक्ष्म भावना के प्रति। इतिहास के आरम्भ के वे पृष्ठ, जहाँ शारीरिक शक्ति का प्रावल्य नहीं है, हम स्त्री के सबल मानस की एक फलक देख सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा रिचत ऋग्वेद की ऋग्वाएं, पुरुषों द्वारा बनाई हुई कविताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। परन्तु अनुभूति और भावनाओं की प्रतिमूर्ति होते हुए भी, सृजन की प्रतीक होते हुए भी भारतीय नारी साहित्य सुजन में प्रधान तो क्या यथेष्ट भाग भी न ले सकी।

हिन्दी के पूर्व के भारतीय साहित्य में कई ज्योतिर्मय तारिकाओं का आलोक दृष्टिगत होता है। वैदिक और संस्कृत साहित्य में विद्यपला, घोषा, नितम्बा, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि नारियों की रचनाओं की उपेक्षा करना श्रसम्भव है। पाली साहित्य में भी बौद्ध भिक्षुिण्यों के विरागपूर्ण गीतों में उनका नैराध्य फूट पड़ा है। उनके वे उद्गार इतने मार्मिक और कलापूर्ण हैं कि कुछ विद्वानों की शंका है कि ये रचनाएं स्त्रियों द्वारा रचित हैं भी या नहीं। इन छन्दों में श्रभिव्यक्त साहित्यिक श्रभिरुचि तथा चरम भावना और कलात्मकता स्त्रियों के सीमित जीवन में कैसे श्रा सकती है ? पर थेरियों के हृदय से निकले इन उद्गारों की श्रेष्ठता देखकर ही उन्हें उनका न मानना श्रन्याय होगा। भावनाएं काव्य की श्रात्मा हैं। जीवन के उन उद्दीप्त क्षर्णों में जब केवल भावनाश्रों का ही प्राधान्य रहता हैं, कला और साहित्य के ज्ञान की श्राद्मश्यकता नहीं रह जाती, अनुभूतियाँ स्वयं ही कला बन जाती हैं और वहीं कला सच्ची भी होती है। थेरी काव्य का जो संकलन 'थेरी गाथा' के नाम से प्रकाशित हुश्रा है, उसमें लगभग ६० थेरियों की रचनाएं संकलित है। इनमें संकलित श्रम्वपाली की

हृदयग्राही रचनाम्रों का सौष्ठव देख कर वास्तव में श्राइचर्य होता है। उदाहर गार्थ:

कालका भमरवण्ण सदिसा, वेल्लितग्गा मम मुद्धजा श्रहुँ। ते जराय साणवाक सदिसा, सच्चवादि वचनम् नजाथा।। काननिम्ह वनखंड चारिनी कोकिला व मधुरं निक्जितं। तं जराय खिनतं तिह तिहं सच्चवादि वचनम् नजाथा।

बौद्ध साहित्य के बाद, जैन साहित्य में स्त्रियों की देन नगण्य है। इस मत के खोज ग्रंथों में ग्रनेक साधारण स्त्रियों तथा रानियों का वर्णन है, जिन्होंने ग्रयना सर्वस्व महावीर के नाम पर ग्रिपत कर दिया था। पर उस साहित्य के रचियताग्रों के मध्य एक भी लेखिका का उल्जेख नहीं है। जैन काल के बाद ही, या ग्रधिक उपयुक्त शब्दों में, साथ ही, हिन्दी साहित्य का शैशव ग्रारम्भ होता है ग्रौर यहीं से हमारे मुख्य विषय का ग्रारम्भ भी होता है।

सम्वत् १००० से लेकर ग्राज तक के विशाल साहित्य पर स्त्रियों की देन का प्रभुत्व है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु वह ग्रनुमान के ग्रनुसार हीन भी नहीं है। समय के प्रवाह, पुरुषों के प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक श्रीर राजनीतिक व्यवधानों ने उनकी भावनाग्रों को भी चारदीवारी तक ही सीमित रख दिया, ग्रतः उनकी भावनाग्रों को भी चारदीवारी तक ही सीमित रख दिया, ग्रतः उनकी भावनाग्रों को स्वतंत्र केसे छोड़ सकती थीं? इसी पराधीनता ग्रौर विवशता ने उनकी प्रतिभा, भाव ग्रौर ग्रनुभूतियों को इतने कड़े वन्धन में बांध दिया, जिनके ढीले पड़ने पर भी उनके चिह्न युगों तक न मिट सके। जकड़ी हुई प्रतिभा जहाँ परिस्थितियों ग्रौर ग्रवसर की सुलभता पा ग्रपने ग्राप बिखर गई है, वहीं साहित्य की कुछ देन बन गई है। इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी हमें साहित्य की किसी प्रवृत्ति में स्त्रियों की देन के नाम पर शून्य नहीं मिलता।

हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्माताओं के इस ग्रंग पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला। शिवसिंहसरोज में ताज श्रौर शेख का उल्लेख भी पुल्लिंग में हुआ है। मिश्रवन्धुश्रों, रामचन्द्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी इन कवियित्रियों का उल्लेखमात्र कर दिया है। केवल राजपूताने के प्रसिद्ध गवेषक श्रौर ऐतिहासज्ञ श्री मुन्शी देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ी खोज की है। उनकी 'महिला मृदु वासी' इसका श्रम्या श्रौर एक ही ग्रन्थ है। मुख्य विषय पर श्राने के पूर्व इस विषय पर प्राप्त सामग्री पर एक सिहावलोकन श्रावश्यक प्रतीत होता है। निम्निलिखित साधनों से स्त्री साहित्य विषयक सामग्री प्राप्त हुई है:

१. नागरी प्रचारिगी सभा की खोज रिपोर्ट —नागरी प्रचारिगी सभा द्वारा प्रकाशित वार्षिक श्रौर त्रैवार्षिक खोज रिपोर्ट में अनेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त ग्रंथों

का उल्लेख हैं। सन् १६०१ से १६२५ तक की प्रकाशित तथा उसके पश्चात् की हस्तिलिखित खोज रिपोर्टों में जिन कवियित्रियों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम ये हैं:

|     | नाम                    |    | चर्ष      |            | क्रम संख्या |
|-----|------------------------|----|-----------|------------|-------------|
| ₹.  | गंगा                   |    | १६०६, ०८  |            | ३३          |
| ₹.  | सोन कुंवरि             |    |           |            |             |
|     | इन्द्रामती             |    | १६०६, ११, | २३, २५     | 388         |
| ٧.  | शेख रंगरेजिन           |    | १६२३, २४  | परिकाष्ट १ | पृष्ट १६    |
| ሂ.  | प्रिया सखी बस्त कुंबरि |    | १६०६, ०८  |            | ४ ए         |
| Ę.  | रसिक बिहारी बनोठनी     | जी |           |            | २०६         |
| ७.  | सहजो बाई               | Ą  | 8038      |            | १६२         |
|     |                        | २  | १६२०, २२  |            | १७१         |
|     |                        | ₹  | १६०६, ०८  |            | २२६         |
|     |                        | ሄ  | 9800      |            | २६, ३०      |
| ζ.  | सुन्दर कुंवर बाई       |    | १६०१      |            | £Х          |
| 8.  | विरंजी कुंवरि          | १  | १६२३, २५  |            | ३६          |
|     |                        | २  | ४०३१      |            |             |
| १०  | वृषभान कुंवरि          |    | १६०६, ०८  |            | पृष्ठ ३५२   |
| ११. | रत्न कुंवरि            |    | १६०६, ११  |            |             |
| १२. | दीप कुंवरि             |    | 30,3039   |            | ३५३         |
| १३. | पजन कुंवरि             |    |           |            | <b>८</b> ३  |
| १४, | नैना योगिनी            |    | १६०६, ११  |            | २०६         |
| १५. | सुन्दर कली             |    |           |            | ३१२         |
| १६. | कृष्णावती              |    | १६१२, १४  |            |             |
| १७. | दयाबाई                 |    | १६२६, २८  | हस्तलिखित  |             |
| १८. | मीरावाई                |    | १६२६, ३१  |            | सं० २३१     |
| १६. | गंगाबाई                |    |           |            |             |
| २०. | जीमन महाराज की माँ     |    |           |            |             |
| २१. | धर्म कुंवरि            | -  | १६६८, ४०  | _          |             |

२. राजपृताना में हस्तिलिखित हिन्दी प्रन्थों की खोज-मुंशी देवीप्रसाद द्वारा प्रकाशित कराई हुई इस खोज रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख कवियित्रियों का नाम भी उल्लिखित है। इस खोज के ग्राधार पर उन्होंने 'महिला मृदु वाएगी' की

रचना की, जिसमें राजस्थान की कर्वायत्रियों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों की हिन्दी लेखिकाएं भी सम्मिलित हैं। दोनों में उल्लिखित कवियत्रियों के नाम ये हैं:

१. कविरानी चोबे १६. रत्न कुँवरि २०. रत्न कुँवरि बाई २. काकरेची जी २१. बनोठनी जी ३. कुशला ४. खगनिया २२. रानी रारधरी जी २३. रानी राम प्रिया ४. साई ६. चंद्रकलाबाई २४. प्रवीसाराय पातुर ७. चंपादे रानी २५. विष्णु प्रसाद कुंवरि बाघेली छत्रकुँवरि बाई २६. बिरजू बाई २७. विरंजी कुंबरि ६. प्रताप बाला १०. भोमा चारिएगी २८. बिहारीलाल जी की स्त्री २६. बिहारीलाल जी की पुत्री ११. ताज १२. तीजा जी ३०. ब्रजदासी रानी बाँकावती १३. तुलछराय ३१. शेख रंगरेजिन १४. पद्मा चारिगा ३२. सरस्वती १५. वीरा ३३. सहजो बाई १६. प्रताप कुँवरि बाई ३४. सुन्दर कुंवरि बाई

१८. रएछोड कुँवरि

१७. मीरा

३. भाटों और ऐतिहासिक हस्तलेखों की वर्णनात्मक सूची—श्री टेसी-टरी द्वारा सम्पादित इन प्रतियों में केवल बीकानेर स्टेट संप्रहालय में संगृहीत हस्तलिखित ग्रंथों में दो स्त्री लेखिकाओं, नाथी तथा राव योधा की साखाली रानी का उल्लेख मिलता है।

३५. हरि जी रानी

- ४. बुन्देल वेभव बुन्देलखंड के साहित्यकारों की रचनाश्रों के इस संग्रह में कई स्त्री किवयों का उल्लेख है, पर उनमें से प्रायः सब मुंशी देवीप्रसाद की खोज-पुस्तक में सम्मिलित हैं।
- ४. हिन्दी के मुसलमान किय-श्री गंगाप्रसाद विशारद द्वारा लिखित इस पुस्तक में कई स्त्रियों का वर्णन है। जिन मुसलमान स्त्रियों की साहित्य सेवा का उल्लेख उन्होंने किया है, उनके नाम ये हैं:
  - १. शेख
- ३. सुन्दर कली

२. ताज

४. मुश्तरी

- ५. रूपवती बेगम
- ६. मुसलमानों की हिन्दी सेवा—श्री कमलधारी सिंह 'कमलेश' द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी शेख ग्रीर ताज का नाम तथा उनकी रचनाग्रों के कुछ उदाहरण उल्लिखित हैं।
- ७. स्त्री किंव को मुदी—श्री ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित यह ग्रंथ अपने ढंग का एक है। प्राचीन लेखिकाश्रों में से अधिकतर उन्होंने 'मिहला मृदुवाणी' में से ली हैं, पर उनके जीवन चरित्र तथा रचनाश्रों पर एक परिचयात्मक दृष्टि डाल कर उसे एक नया रूप दे दिया है। श्राधुनिक कवियित्रयों की रचनाश्रों पर उनके विचार मौलिक हैं। रचनाश्रों के संकलन श्रीर सम्पादन का ढंग इस विषय के निष्कर्ष पर पहुँचाने में काफी सहायक है।

इसके ग्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिहासों में कुछ लेखिकाग्रों के नाम मिलते हैं। ग्रियर्सन, तासी, शिवसिंह, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित किवयों की सूचियों में भी उल्लिखित कवियित्रियों में से कुछ की श्रावृत्ति मिलती है। श्राधुनिक इतिहासकारों ने इस विषय पर इन्हों के सहारे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है; पर यह प्रकाश इतना खुंथला है कि कवियित्रियों के व्यक्तित्व ग्रौर उनकी रचनाग्रों की एक छायामात्र दिखायी देती है।

इस बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध रूप देने के लिए उसे काल श्रौर प्रवृत्तियों के श्रनुसार विभाजित करना श्रावश्यक है। कालानुसार विभाजन में सब से बड़ी श्रड़चन है—श्रनेक प्रवृत्तियों का एक ही समय में श्रस्तित्व। नई प्रवृत्तियों के उदय के साथ साथ पुरानी भावनाश्रों का भी विकास होता रहता है। ऐसी श्रवस्था में काल के श्रनुसार विभाजन में प्रवृत्तियों की श्रनेकता के कारण एकरूपता का श्रभाव हो जाता है। कालविभाजन की श्रपेक्षा प्रवृत्तियों के श्राधार पर विभाजन श्रविक सुविधाजनक होने के साथ ही वास्तविक भी है। काल्य की श्रात्मा भाव है। साहित्य में बहती हुई भावों की श्रवाध धारा में कोई व्यवधान नहीं मिलते। श्रतएव प्राप्त सामग्री को प्रधानत्या प्रवृत्तियों के ही श्राधार पर विभाजित कर प्रत्येक प्रवृत्ति में स्त्री के योग की विवेचना गई है। परन्तु प्रवृत्तियों की स्वाभाविकता तथा सुविधा के होते हुए भी काल श्रथवा समय की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती; श्रतएव पहले सम्पूर्ण सामग्री को कालानुसार विभाजित करके तत्पश्चात् प्रत्येक काल की प्रधान प्रवृत्तियों के श्रनुसार विभाजन किया है।

- १. डिंगल की कवियत्रियाँ।
- २. मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन।
- ३. ग्राधुनिक काल की प्रमुख लेखिकाएँ।

१. डिंगल की कवियित्रियाँ—ग्रारम्भ कालीन साहित्य में बीर भावना का प्राधान्य है। इस काल की ग्रधिक रचनाएँ डिंगल भाषा में ही मिलती हैं, जो राजस्थान की प्रमुख भाषा थी। डिंगल में रची जाने वाली किवताग्रों में यद्यपि वीरत्व की प्रधानता मानी जाती हैं, पर उस बीर काव्य की प्रेरएा। में ग्रोज से ग्रधिक श्रृंगार है। इसके ग्रतिरिक्त डिंगल काव्य रचना काल इतना विस्तृत है कि उसका काल विभाजन करना ग्रसम्भव है। इस कठिनाई के कारए। डिंगल की कविताग्रों को चाहे वे श्रृंगार की हैं ग्रथवा वीर की, एक ही ग्रध्याय के ग्रंतर्गत रख दिया है। इनमें से ग्रधिक रचनाएँ श्रृंगार की हैं। वीर काव्य के नाम पर लिखे जाने वाले काव्य में स्त्रियों की रचनाएँ बहुत कम हैं। निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की पृष्टि होती है:

#### डिंगल की कवयित्रियाँ

|           | नाम                     | रचना काल सम्वत्       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| <b>१.</b> | भीमा चारएा।             | १४६०                  |
| ₹.        | चंपा दे रानी            | १६५० मुं० देवी प्रसाद |
| ₹.        | पद्मा चारगो             | १६५४                  |
| ٧,        | काकरेची जी              | १७१५                  |
| ሂ.        | नाथी                    | १७३०                  |
| ξ.        | बिरजू बाई               | १८००                  |
| ૭.        | राव योधा की साखाली रानी | <b>ग्र</b> निश्चित्   |
| ۲.        | हरि जी रानी             | १८७६ मृत्यु तिथि      |

२ मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन—डिंगल काब्य की श्रृंगार भावना के साथ भारतीय वातावरण में धर्म की लहरें आई। संघर्षमय जीवन ने धर्म की सांत्वना पा शान्ति का अनुभव किया, निर्मुण और सगुण भक्ति के उदय के साथ साहित्य में भी इन्हीं भावों पर आश्रित रचनाएं होने लगीं। एक ओर निर्मुण ब्रह्म, और खंडन मंडन का प्रस्ताव लिये कबीर की गरजती हुई वाणी सुनाई पड़ी और दूसरी ओर सूफी मत की माधुर्य से सिक्त प्रेममार्गी शाखा का विकास हुआ। प्रेममार्गी शाखा में एक भी स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता; केवल संत काव्य में ही कुछ स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं। इन स्त्रियों की रचनाएं भाव बहुलता, और उपदेशात्मकता की दृष्टि से सुन्दर और सफल हैं; परन्तु अनुभूतियों की तीव्रता की कमी है।

#### विषय प्रवेश

#### संत कविपत्रियाँ

नाम रचना काल सम्बत्

 १. उमा
 ग्रानिश्चित

 २. पारवती
 ग्रानिश्चित

 ३. मक्ताबाई
 १३४५

४. इन्द्रामती १७०६, ८३ के बीच में

 ५. सहजोबाई
 १८००

 ६. दयाबाई
 १८००

निर्मुण काव्य शाखा में भाग लेने वाली इन स्त्रियों की रचनाओं में संत काव्य की प्रत्येक प्रवृत्ति सम्मिलत मिलती है। दूसरी काव्य धाराओं में एक आध को छोड़ कर स्त्रियों की रचनाओं को उस प्रवृत्ति विशेष के पुरुषों की रचनाओं के समक्ष नहीं रख सकते; सौष्ठ्य में स्त्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, पर निर्मुण काव्य में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के कारण स्त्रियों और पुरुषों की रचनाओं में अधिक अन्तर नहीं दिखाई देता। छंद, अलंकार, रस इत्यादि का अभाव संत कवियों और कवियित्रियों के लिए बराबर था।

निर्गुए। की श्रटपटी वाएगी तथा सूक्ष्म भावना के बाद भारतीय मानस में सगुरा भिवत का प्रवाह ग्राता है। राम ग्रीर कृष्ण मर्यादा ग्रीर लीला पृश्व के रूप में जनता की भावना में प्रवेश करते हैं। सूर और तुलसी के माधुर्य और ग्रादर्श ने जीवन के वैषम्य को भिक्त के मद में डुबो, जनता की श्रतुप्त भावनाश्रों को तृष्ति का श्राभास दिया। भिवत की लहर में भौतिक श्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार साहित्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य की धाराएँ प्रवाहित हुई । राम का स्रादर्श श्रीर गाम्भीर्य काव्य के उतना निकट नहीं था, जितनी कृष्ण की लीलाएँ। कृष्ण चरित्र की कमनीयता ग्रीर माधुर्य, गीति काव्यों के रूप में प्रस्फुटित हुन्ना। संगीत, प्रेम ग्रौर वात्सल्य गारी हृदय के जितना निकट है, उतना गाम्भीर्य ग्रौर श्रादर्श नहीं। इसके अतिरिक्त जीवन की कटुताओं ने उनके एकरस जीवन में जो नीरसता भर दी, उसका पूरक राम का आदर्श चरित्र नहीं हो सकता था। आदर्शी और संस्कारों में बँधा उनका जीवन भावनात्रों त्रौर स्रनुभूतियों का प्यासा था। कृष्ण काव्य के माध्यं श्रीर वात्सल्य ने उन्हें प्रचुर मात्रा में ये वस्तुएँ दीं श्रीर नारी हृदय की भावनाएँ कृष्ण काव्य के क्षेत्र में ही पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुईं। ब्रजभाषा का माधुर्य, गीति तत्व, वात्सल्य, मधुर भावना, नारी हृदय के ग्रधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक था कि उसकी अनुभूतियाँ भी इन्हों के सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम काव्य को उन्होंने जान बुझकर नहीं छोड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य को

श्रपने उपयुक्त समक्ष कर ही ग्रपनाया; परन्तु वास्तविकता तो यह है कि ग्रपनाने का प्रश्न भ्राने के पूर्व ही कृष्ण काव्य का माधुर्य उनके हृदय में प्रवेश कर चुका था।

### कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ

|     | Ø. 7                        |            |
|-----|-----------------------------|------------|
|     |                             | सम्बत्     |
| ₹.  | मोराबाई                     | १५६०       |
| ₹.  | गंगाबाई                     | १६०७       |
| ₹.  | सोन कुँवरि                  | १६३०       |
| ٧,  | वृषभात कुँवरि               | १८८४       |
| ሂ.  | रसिक बिहारी बनोठनी जी       | १८३२       |
| Ę.  | व्रजदासी रानी बाँकावती      | १७७६       |
| ৩.  | रानी बस्त कुँवरि प्रिया सखी | १२०७       |
| ۲.  | सुन्दर कुँवरि बाई           | १७६१       |
| €.  | ताज                         | १७००       |
| १०. | वीरां                       | १८००       |
| ११. | छत्र कुँवरि बाई             | १८४४       |
| १२. | पजन कुँवरि                  | श्रनिश्चित |
| १३. | स्वर्णलली                   |            |
| ٥٧  | क्रमा स्वयो                 |            |

१४. कृष्णावती

१५. माधवी

राम भावना भी स्त्रियों की काव्य रचना से बिल्कुल रहित नहीं है। पर · दूसरी धारास्रों की स्रपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम है । राम साहित्य के विस्तृत निर्माण काल में केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएँ प्राप्त होती हैं; जो रचनाएँ मिलती हैं, उनमें गाम्भीर्य, कला, सौंदर्थ, तथा काव्य के दूसरे ग्रावश्यक तत्वों का ग्रभाव है।

#### राम काव्य की लेखिकाएँ

१. मधुर म्रली

१६३५

२. प्रतापकुँवरि बाई

१६वीं शती उत्तरार्ध

३. तुलछराय

भिक्तकाल के पश्चात् मुगल वैभव श्रौर सामन्तीय वातावरण में श्रृंगार काव्य पनपता है। शिक्षा के ग्रभाव तथा दूसरे कारगों से इस काल के रीति ग्रन्थों के निर्माण में कुछ भाग ले सकने के लिए स्त्रियाँ ग्रसमर्थ ग्रौर ग्रयोग्य यीं, पर केवल सौष्ठव की कसौटी पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं। रीति

काल का स्थूल श्रृंगार, जिसमें रितभाव ग्रौर चेष्टाग्रों की ही प्रधानता है, भावना की सूक्ष्मता जहाँ विषय ग्रौर वर्णन की लौकिकता के सामने गौगा प्रतीत होती है, स्त्रियों द्वारा प्रेरगा पाकर भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्योद्धाटन, शारीरिक कियाग्रों के स्थूल वर्णन, नारी के ग्रत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के प्रतिक्तूल थे, ऐसी ग्रवस्था में श्रृंगार काव्य रचयिताग्रों की संख्या ग्रधिक नहीं मिलती।

#### शृंगार काव्य की लेखिकाएँ

#### रचना काल

| १. प्रवीराराय पातुर | १६५०               |
|---------------------|--------------------|
| २. रूपमती बेगम      | १६३७               |
| ३. तीन तरंग         | १६४०               |
| ४. शेख रंगरेजन      | १६५०               |
| ५. सुन्दर कली       | ग्रनि <b>दि</b> चत |

इन रचनाश्रों का मूल्यांकन करना किन है। इनमें से कुछ तो ऐसी ह, जिनका उल्लेखमात्र मिलता है, जिनकी रचनाश्रों के उदाहरण के रूप में केवल नागरी प्रचारिणी सभा में उल्लिखित ग्रन्थ के श्रारम्भ श्रौर श्रन्त मात्र मिलते हैं। परन्तु जिनकी रचनाएँ प्राप्त हैं, उनके काव्य शृङ्गार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

हिन्दी की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर लिखने वाली लेखिकाओं के श्रितिरिक्त कुछ ऐसी लेखिकाएँ भी मिलती हैं, जिन्होंने नीति, पित सेवा, श्रौर नारी धर्म इत्यादि विषयों पर रचनाएँ की हैं। काव्य की दृष्टि से यद्यपि उनका कुछ महत्व नहीं है, परन्तु इस प्रचारात्मक साहित्य का श्रलग श्रस्तित्व है; इसलिए उन पर प्रकाश डाले बिना यह प्रसंग श्रध्रा रह जायगा।

## स्फुट काव्य लेखिकाएँ

| नाम               | रचना काल |
|-------------------|----------|
| १. रत्नावलि       | १६१३     |
| २. खगनिया         | १६६०     |
| ३. केशव पुत्र वधू | १६६०     |
| ४. कविरानी चौबे   | १७५२     |
| ५. साई            | १=२२     |
| ६. नैना योगिनी    | १ड३३     |
|                   |          |

मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देन का एक स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है, परन्तु ग्रभी तक इसका स्वतन्त्र रूप से संकलन, विवेचन ग्रौर ग्रध्ययन नहीं हुग्रा। इस निबन्ध के तथ्य चयन में मैंने अनेक प्रकाशित तथा अप्रकाशित ग्रन्थों से सहायता ली है। प्रत्येक युग में नारी जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण की है, परन्तु उसे अपने दृष्टिकोण तथा आलोच्य विषय के अनुकूल, अपने ढंग से उपस्थित किया है। इस प्रकार निबन्ध के तथ्य चयन में यद्यपि मैं अनेक साहित्यकारों, गवेषकों तथा इतिहासकारों की ऋणी हूँ, परन्तु प्राप्त सामग्री के संकलन तथा निबन्धन में मेरा मौलिक प्रयत्न इतना श्रधिक है कि ऋण का आभार श्रधिक नहीं रह जाता।

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध है, वह प्रायः सभी मेरा ग्रपना है। मीराबाई हो एक ऐसी कवियत्री थीं, जिनके विषय में कुछ विवेचनात्मक सामधी प्राप्त हो सकी थी; परन्तु उस सामधी को भी ग्रपने दृष्टिकोण से परिष्कृत करके मैंने ग्रपनाया है। ग्रतः मध्यकालीन हिन्दी जगत् की इन उपेक्षित इकाइयों को प्रकाश में लाने, उनका मूल्यांकन करने का सम्पूर्ण प्रयत्न मेरा ग्रपना है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषणात्मक निबन्ध सर्वथा मौलिक है।

मुख्य विषय की विवेचना के पश्चात्, हम उस काल की परिधि में प्रवेश करते हैं, जब भारतीय वातावरए। में मध्यकालीन निद्रा के बाद जागित ग्राई। राजनीतिक ग्रौर सामाजिक चेतना की ग्रंगडाई से जीवन की लहर ग्रा गई. ग्रौर भारतीय नारी को बदलते हुए जीवन ने नया रूप दिया। उसके उद्घार ने उसे राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सिकय सहयोग देने का श्रवसर दिया; साहित्य भी उसके योग से वंचित नहीं रहा। सम्वत् १६०० के पश्चात की लेखिकाश्रीं का एक श्राभास मात्र देकर सन्तोष कर लेना पड़ा है। इस युग की श्रनेकोन्मखी साहित्यिक धाराश्रों, तथा, मध्ययुगीन श्रीर श्राधुनिक साहित्य की श्रात्मा में महान श्रन्तर होने के काररा, सम्वतु १६०० के पश्चात् की लेखिकाओं को दो भागों में विभाजित कर दिया है। प्रथम परिशिष्ट में सम्वत् १७०० से १७५० तक की प्रायः प्रधान अप्रधान सभी लेखिकात्रों को सम्मिलित करने का यथाशकित प्रयत्न किया है। इस काल की लेखिकाग्रों की रचनाएँ पूर्ववर्ती भाव तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से स० १६०० के पूर्ववर्ती साहित्य के प्रधिक निकट हैं, परन्तु विषय की निर्धारित सीमा के उल्लंघन के भय से उन्हें पृथक कर उनकी रचनात्रों की संक्षिप्त विवेचना मात्र से सन्तोष कर लेना पड़ा है। १६५० तक की जिन लेखिकास्रों का उल्लेख प्रथम परिशिष्ट में किया गया है; उनके नाम ये हैं:

कृष्म काव्य

प्रताप बाला, जीमनमहाराज की माँ, जुगलप्रिया, गिरिराज कुंवरि, रघुवंश कुमारी, बाघेली विष्ण प्रसाद कुंवरि, रामप्रिया

राम काव्य

शृंगार काव्य स्फुट काव्य चन्द्रकला बाई, सरस्वती देवी, मुश्तरीबाई राजरानी देवी, दीप कुंवरि, विरंजीकुंवरि, रमा देवी, बुन्देलाबाला।

सम्वत् १९:१० के पश्चात् की लेखिकाश्रों को साहित्य के विभिन्न श्रंगों के श्रनुसार विभाजित कर दिया है। श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की विशाल देन पर पूर्ण दृष्टिपात करना श्रसम्भव है, क्योंकि यह श्रपने में ही एक स्वतन्त्र श्रौर विस्तृत विषय है; पर इसके एक श्राभास के बिना विषय श्रधूरा रह जाता है। श्राधुनिक साहित्य की प्रगति में नारी का सहयोग इतना श्रिधक है कि प्रत्येक लेखिका की रचनाश्रों का पूर्व विवेचन कठिन है। श्रतः द्वितीय परिशिष्ट में केवल प्रमुख लेखिकाश्रों की देन पर एक सिहावलोकन मात्र कर दिया है।

## त्राधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ

काव्य महादेवी, तोरनदेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारा पाण्डे,

सुमित्रा कुमारी सिन्हा।

गद्य काव्य दिनेशनन्दिनी।

कहानी कमला चौधरी, उषा मित्रा, होमवतीदेवी, चन्द्रिकरण

सौनरिक्सा, शिवरानी देवी।

उपन्यास उषा मित्रा निबन्ध ग्रौर गद्य महादेवी

एक निवेदन श्रौर कर दूं। हिन्दी में अनेक शब्दों के तत्सम तथा तद्भव दोनों ही रूप स्वीकार किये गये हैं। मैंने अधिकतर तद्भव रूपों का प्रयोग किया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिन्दी के अनेक शब्दों के रूप अशुद्ध निर्धारित किये जाते हैं; परन्तु मुक्ते भाषा के स्वाभाविक विकास पर विश्वास है, श्रतः हिन्दी में स्वीकृत संस्कृत शब्दों के श्रनेक (तथाकथित श्रशुद्ध) रूपों का प्रयोग इस निवन्थ में उन्हें शुद्ध मान कर ही किया गया है।

एक निवेदन उद्धरणों के विषय में और करना है। मेंने मुद्रित तथा हस्त-लिखित दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों का उपयोग किया है। हस्तिलिखत ग्रन्थों में पृष्ठ संख्या ग्रादि प्रायः नहीं है, ग्रतएव उद्धरणों में एकरूपता का निर्वाह करने के लिए मेंने पृष्ठ संख्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया। इसके ग्रतिरिक्त लेखिकाग्रों का उल्लेख जिन विशिष्ट ग्रन्थों में मिलता है उसका विस्तृत परिचय मेंने विषय प्रवेश के ग्रन्तर्गत दे दिया है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेंने ग्रिधिकतर लेखिका तथा ग्रन्थ का ही विवरण दिया है, पृष्ठ संख्या का नहीं क्योंकि कहीं पर उसे देना ग्रीर कहीं पर न देना ग्रिधिक संगत न होता।

#### दूसरा ग्रध्याय

# हिन्दी पूर्व काल में नारी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—संस्कृति तथा साहित्य के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध के कारण किसी विशेष वर्ग की साहित्यिक देन पर विवेचनापूर्ण दृष्टिपात करने के पूर्व उसकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि से परिचय आवश्यक है। जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिभा के प्रस्कुटन में बाधाएँ अथवा सहायक बनती हैं। भारतीय इतिहास पर अंकित भारतीय नारी के अनेक रूपों का परिचय उसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक आभास देने में सहायक होगा।

भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्रारम्भिक पृष्ठों पर नारी की प्रतिभा वेवमन्त्रों तथा ऋचाग्रों के रूप में स्वर्णाक्षरों में ग्रंकित है। संस्कृति के प्रतीक साहित्य में नारी के महत्व तथा प्रतिभा की स्पष्ट छाया मिलती है। वेद, महाकाव्य रामायण तथा महाभारत, बौद्ध तथा जैन साहित्य तथा उनके परवर्तों मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पित, पाराशर इत्यादि के धर्मशास्त्रों के ग्राधार पर ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास की रेखाएँ खींची जाती हैं। इनके ग्रतिरिक्त युग के लौकिक साहित्य का भी इस वृष्टि से पर्याप्त महत्व रहता है। इस प्रकार वेदों से ग्रारम्भ होकर बारहवीं शती तक का साहित्य भारत की प्राचीन संस्कृति का मूल ग्राधार है। इसी साहित्य कोश के पृष्ठों पर ग्रंकित उल्लेखों के ग्राधार पर इस पृष्ठभूमि की रेखाएँ खींची गई हैं।

प्राचीन श्रायों के सामाजिक जीवन का जो श्राभास ऋग्वेद में मिलता है, उसके संगठन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में स्त्रियों का पद श्लेष्ठ श्रोर उच्च दिखाई देता है। स्त्रियों के जीवन की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धार्मिक नेतृत्व के क्षेत्र में भी दृष्टिगत होती है। साहित्य रचना की क्षमता रखने वाली स्त्रियों को श्रपनी प्रतिभा के विकास में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। ऋग्वेद संहिता में कई स्त्री किवियों की रचनाएँ सम्मिलित हैं:

प्रथम मंडल के एक सौ छब्बीसवें सूत्र के सातवें क्लोक की रचयिता रोमशा बहावादिनी है:

श्रिग्नरीशे वसूनां शुचियों धाँगरेषाम । प्रिया श्रिपिधीर्व निषीष्टं मेधिर श्रा व निषीष्ट मेधिरः । इसी मंडल के एक सौ उन्नासी सूत्र के दो क्लोक लोपामुद्रा द्वारा रचित हैं: पूर्वी रहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्ती भिनात श्रियं जरिमा तनुनामप्यु नु पत्नीवृर्षणो जगम्युः ।

इनके म्रतिरक्त दूसरे मंडलों में भी स्त्रियों द्वारा रचित ऋचाएँ मिलती हैं, जिनका साधारए। परिचय निम्नलिखित उल्लेखों से मिल जाता है:

| मंडल | सूक्त | मंत्र संख्या | रचयिता          |
|------|-------|--------------|-----------------|
| १०   | १५१   | ሂ            | श्रद्धा कामायनी |
|      | १५४   | ሂ            | यमी वैवस्वती    |
|      | 3 %   | ६            | पोलोमी शची      |

शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में भी उनका पूर्ण योग था। समर भूमि में स्त्रियों के सिक्रय सहयोग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार विष्पला के युद्ध में घायल होने, तथा अश्विनों के उपचार से स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता है। विवाह के विषय में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता थी; प्रेम विवाह प्रचित्त तथा प्रचुर थे। अनेक अभिसारों तथा प्रेम प्रसंगों के विवरण से सिद्ध होता है कि बाल विवाह का पूर्णत्या अभाव था; इसके विपरीत स्त्रियों के प्रौढ़ावस्था में विवाह का भी आर्य सभ्यता में पूर्ण निषेध नहीं मिलता। ऋग्वेद के दशम मंडल की एक ऋचा द्वारा आर्य सभ्यता में विधवा की अवस्था पर कुछ प्रकाश मिलता है। इमशान में पित के शव के पास लेटी हुई विधवा को सम्बोधित करके कहा है:

उदीर्घ्व नार्यभि जीवलोक गता सुमेखमुपे शेष एहि । हस्तग्रामस्य दिधिषोस्त वेदं पत्युर्जनित्वमभि संबूभथ।

ऋग्वेद में पत्नी के उच्च पद को देखकर समाज की व्यवस्था में नारी के उच्च स्थान का अनुमान किया जा सकता है। गृह पत्नी के श्रेष्ठ स्थान का आभास अनेक क्लोकों द्वारा मिलता है। एक स्थल पर स्त्रियों के प्रति कुछ उपेक्षामय शब्दों का प्रयोग अवश्य मिलता है, जिसमें कहा है कि स्त्रियों की बुद्धि निर्वल होती है और उनका चित्त अधिक संयम नहीं पसन्द करता।

इन्द्रश्चिद् द्या तदब्रवीत स्त्रिया ग्रशास्यं मनः । उतो ग्रह कतुं रघुम ।

इतिहास की प्रगति के साथ स्त्रियों के ह्नास के स्पष्ट चिह्न दिख ई देने लगते हैं। ग्रायों तथा ग्रनायों के संघर्ष के फलस्वरूप जाति बन्धन ग्रनुदिन कठोर होते गये। युवक तथा युवतियों के स्वतन्त्र बाधाहीन सिम्मलन में प्रेम की सम्भावना स्वाभाविक थी; उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ग्रथवा प्रतिबन्ध ग्रसम्भव था। प्रेम जाति ग्रथवा वर्ण की सीमा नहीं जानता, प्रेम ग्रौर विवाह की सीमा बाँधने के लिए यह ग्रावक्यक था कि स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर भी बन्धन लगाया जाता। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था तथा विशेषकर ग्रनायों की उपस्थिति के कारण पुरुषों से स्वतन्त्रतापूर्वक मिलना

जुलना कम होने लगा। पर्दा यद्यपि श्रारम्भ नहीं हुश्रा था पर पुरुषों की गोष्ठियों से स्त्रियाँ श्रलग रहने लगी थीं। इस पार्थक्य ने उनके ज्ञान श्रथा श्रनुभव को परिमित कर दिया; फलतः उनका श्रादर भी कम होने लगा। स्त्री के ह्रास का सबसे बड़ा कारण एक श्रौर था। ऋग्वेद काल की श्रपेक्षा श्रव जीवन के भौतिक श्रानन्द का महत्व कम हो रहा था, श्रौर तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। संसार से विरिवत के मार्ग में स्त्री सबसे बड़ी बाधक थी। लाम प्रवृत्ति की निन्दा के श्रारम्भ के साथ स्त्री के ह्रास का इतिहास भी श्रारम्भ होता है। मैत्रायणी संहिता में उनका उल्लेख जुग्रा तथा मितरा के साथ हुश्रा है। तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य में स्त्री एक बुरे श्रूद्र से भी नीची है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह श्राचा प्रकट की गई है कि स्त्री श्रपने पित को उत्तर न दे।

यद्यपि स्त्रियों की निन्दा श्रीर परतन्त्रता की प्रवृत्ति सहिताश्रों तथा ब्राह्मणों में श्रारम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदम काला ही हो, यह बात नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन एक दिन में नहीं होते। दो विरोधी प्रवृत्तियों के संघर्षण से किसी फल के मूर्त रूप ग्रहण करने में काफ़ी समय लगता है। ब्राह्मण श्रीर संहिताश्रों के ही श्रमेक कथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान श्रीर श्रादर प्रमाणित होता है। तत्वज्ञान के वाद विवाद में वह पुरुषों के समान ही भाग लेती थीं। ऐतरेय ब्राह्मण श्रीर कौषीतिक ब्राह्मण में श्रनेक विद्विषयों का उल्लेख श्राया है।

महाकाव्यों के युग में स्त्रियों के विषय में यत्र तत्र ग्राये हुए उल्लेखों के ग्राधार पर उस युग की नारी की कल्पना करने की ग्रपेक्षा, उनमें ग्रंकित नारी का रूपाधार ग्रधिक स्पष्ट ग्रौर स्वाभाविक होगा। महाकाव्यों से पूर्व की सामग्री में प्रबन्धात्मकता तथा लौकिक चरित्रांकन के ग्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक उल्लेखों को ग्राधार मानना ग्रनिवार्य हो जाता है, परन्तु महाभारत ग्रौर रामायण में ग्रंकित नारी चरित्रों की उपस्थित में, ये उल्लेख गौण पड़ जाते हैं। इन महाकाव्यों में ग्रंकित नारियाँ धोपवी, दमयन्ती, कुन्ती, सावित्री, सीता तथा कंकंयी, ग्रपनी ग्रवस्था ग्रौर युग की कहानी स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। समष्टि में मान्य भावनाएँ उसकी व्यष्टि रूप इकाइयों के विश्लेषण से पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति के प्रतीक दो महाकाव्य रामायण तथा महाभारत हैं। इन महाकाव्यों का रचनाकाल तथा ग्रन्य तिथियों का निर्णय विवादग्रस्त है। रामायण के कवि वाल्मीिक का ग्रादि कि के पद पर प्रतिष्ठापन रामायण को ही भारतीय लौकिक काव्य का प्रथम ग्रन्थ प्रमाणित करता है; पर भौगोलिक दृष्टि से महाभारत उस काल की रचना प्रमाणित होती है जब ग्रार्य सभ्यता का स्थापन तथा विकास पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के निकट हो रहा था। रामायण की कथा का केन्द्र ग्रवध तथा मिथिला

है; इस श्राधार पर कुछ ऐतिहासज्ञों का कथन है, कि श्रार्य सभ्यता ग्रार्यावर्त के उत्तर पश्चिम में स्थापित होने के पश्चात पूर्वी तथा दूसरे प्रदेशों में बढी। इस प्रकार रामायएा की रचना आर्थ सभ्यता के उत्तरार्ध में हुई, जब कि महाभारत की रचना उसके प्रारम्भ काल में ही हो चुकी थी। इस ब्राधार पर रामायरा की घटना महा-भारत के बाद की प्रमाशित होती है। इस विषय में एक ग्रन्य मत का प्रतिपादन भी किया जाता है, कि संभव है, अभ्यागत श्रायं विभाजित होकर अनेक स्थानों पर बस गये हों; इस प्रकार रामायरा तथा महाभारत की संस्कृति प्राय: समकालीन हो। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती है। कम से कम नारी जीवन के रूप तथा उसके चरित्र भी यही प्रमाणित करते हैं। महाभारत में ग्रंकित नारी के शक्तिशाली ग्रस्तित्व में परिमाजित स्वातन्त्र्य, तथा सक्षम सौंदर्य है। द्रौपदी का चरित्र नारी जीवन की परिसीमाओं तथा शक्तियों का प्रतीक है। उसका ग्रस्तित्व पुरुष के ग्रस्तित्व में विलीन नारीत्व नहीं, भावनात्रों, विचारों, तकीं तथा ग्रन्य प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली स्त्रीत्व है। वन पर्व में युधिष्ठर की शांतिप्रिय नीति पर उसकी प्रताराा में केवल वैयक्तिक प्रतिशोध की भावना ही नहीं, सैद्धान्तिक, नैतिक तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता की छाया का श्राभास भी मिलता है। राजनीति विक्लंबरा, यधिष्ठिर द्वारा अपने ऊपर ग्रारोपित भ्रास्तिकता का प्रतिवाद, ग्रात्मा तथा ईइचर की विवेचना, कर्मफलों की व्याख्या इत्यादि उसके चरित्र के एक पक्ष हैं, तथा. उसी पर्व में उसका सत्यभामा को पातिव्रत का उपदेश उसका दूसरा पक्ष । तर्क ग्रीर भावना के संतुलन को जीवन का ग्राधार बना, बुद्धि तथा हृदय का सामंजस्य कर, वह पांडु पुत्रों पर ज्ञासन करती है; चीर हरएा का अपमान भुला देना उसके लिए ग्रसम्भव है, नारी का ग्रहं, पुरुष के बल का सम्बल प्राप्त कर महाभारत में परिशात होता है। द्रोपदी के चरित्र में राजनीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि श्रनेक क्षेत्रों में नारी की क्षमता का स्राभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप. उसके व्यक्तित्व में साकार हैं। वह पांडवों की सहधर्मिगा तथा मित्र है; समर्पग तथा सेवा से प्राप्त उसकी शक्ति अनुलनीय तथा अनुपम है। महाभारत की प्रधान पात्री के चरित्र का यह रूप उस महाकाव्य के ग्रंतर्गत ग्रनेक नारी विरोधी उल्लेखों का खंडन कर देता है। द्रौपदी के चरित्र के इस शक्तिशाली स्राभास के स्रतिरिक्त भ्रन्य नारी चरित्रों का रूप भी भ्रन्थकारमय नहीं है। यह सत्य है कि वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोए। का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो गया था। ग्रागुशासिक पर्व में जिन कटु तथा ग्रश्लील शब्दों का प्रयोग है, उनका कुछ न कुछ ग्राधार तो ग्रवश्य ही होगाः

"स्त्री सबसे ज्यादा पापी है, माया है, स्राग है, जहर है, साँप है; भूठी, **मक्कार**,

विचारहीन, चंचल, दृश्चरित्र ग्रौर कृतघ्न है।"

परन्तु स्रनेक नारी पात्रों के विश्लेषए इस प्रकार की उक्तियों का समर्थन नहीं करते। स्त्रियां पुरुषों को कर्म तथा वीरत्व का उपदेश देती हैं; पित को यश तथा शौर्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। स्रकर्मण्यता तथा दुराचार पर उन्हें प्रताड़ित तथा लांछित करती हैं। कुन्ती की मातृ शक्ति, गान्धारी के पातिव्रत, तथा द्रोपदी के शक्तिशाली व्यक्तित्व में तो उस युग की नारी की छाया मिलती ही है, पर इनके स्रतिरिक्त यत्र तत्र स्राये हुए स्रप्रधान नारी चरित्र भी साधारण नहीं हैं। स्त्रूत मद में स्रन्ध नल की राज्य कार्य उपेक्षा देखकर दमयन्ती का राज्य प्रबन्ध की बागडोर स्वयं स्रपने हाथ में लेना, यम को सावित्री की चुनौती, शकुन्तला का गान्धर्व विवाह तथा शक्तिपूर्ण व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाण हैं कि स्त्री का स्रस्तित्व सनुरंजक मात्र नहीं था। स्रादि पर्व मे शकुन्तला दुष्यन्त से विवाह मीमांसा करती है, प्रेम के प्रथम प्रवाह से स्रालोड़ित भावावेश के साथ ही उसके विवेक का परिचय भी इन पंक्तियों से मिलता है:

"स्त्री धर्म, स्रर्थ, काम तथा मोक्ष की मूल है; सबसे बड़ी मित्र है। स्नानन्द में मित्र है, उत्सव में पितावत् है, रुग्णावस्था में मातृवत् है, मृत्यु के पश्चात् भी पित-पत्नी मिलते हैं, इसीलिए तो विवाह सम्पन्न होता है।"

नारीत्व की सीमा महाभारत की अपेक्षा रामायण में संकृचित है। उसके श्चन्तर्गत श्राई हुई प्रौढ़ाओं में नवीन चरित्रों की अपेक्षा अधिक शक्ति है । कैकेयी का यद्धस्थल में दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका के सहारे रथ की धरी का प्रबन्ध, श्रौर उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व रामायण में स्रंकित नारी के शौर्य के प्रतीक हैं, पर इसरी ग्रोर, पातिवृत तथा ग्रादर्श के नाम पर पति की इच्छा, ग्रत्याचार, श्रन्याय, सबके सामने भूक कर श्रपने को मिटा देने में गर्व समभूने की प्रतिकिया में, नार। के ग्रस्तित्व के उच्छेदन का ग्रारम्भ भी दिलाई देता है। सीता का व्यक्तित्व ग्रादशौँ के पोषएा की दृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्यों न हो, उसमें नारी के समर्पएा की चरमावस्था के साथ साथ शक्ति की उपेक्षा भी है। उनके जीवन की घटनाग्रों पर दुष्टिपात करने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि स्राज की नारी की विवशता तथा निर्वलता में सीता की कहानी की ही पुनरावृत्ति है। भारतीय नारी के भ्रभाग्य के नवीनतभ पुष्ठ, जिन पर साम्प्रदायिकता के विषाक्षर भ्रंकित है, सीता-हरए। की कहानी से श्रारम्भ हुए प्रतीत होते हैं। सीता की प्रबल मानसिक शक्ति पातिवत में साकार हो गई। इसी के आधार पर उन्होंने अपने लौकिक जीवन की कुंठा की कालिमा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिया। राम के ग्रन्याय के प्रति उनका यह प्रतिशोध कम नहीं था, पर ऐसा प्रतिशोघ सीता जैसे व्यक्तित्व के लिए ही

सम्भव था, जिसने पुरुष की कामनाओं तथा श्रादशों की पूर्ति के लिए श्रपने को मिटाकर भारतीय नारी की मानसिक शक्ति का परिचय दिया।

महाभारत की सूत्रवारिणी तथा प्रेरक द्रौपदी की ग्रिपेक्षा, राम-रावण युद्ध का कारण सीता का रक्षणीया रूप पुरुषों को श्रिषक ग्रन्छा लगना स्वाभाविक था। सीता के रक्षणीय रूप तथा पातिव्रत के नाम पर उनके स्थाग ग्रीर उत्सर्ग ने भारतीय सामाजिक विधान की ग्रन्थि भी सुलक्षा दी। सीता का ग्रासाधारण व्यक्तित्व साधारणतम स्त्रियों पर ग्रारोपित कर दिया गया, फलस्वरूप पातिव्रत स्त्रियों का प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिव्रत के नाम पर समर्पण, त्याग तथा सेवा, इन विधानों के ग्रभाव में भी, स्त्रियाँ करती ग्रा रही थीं, पर उन ग्रानिवार्य बन्धनों ने पुरुष की शारीरिक शक्ति, स्वार्थ तथा ग्रनाचारों के प्रति स्त्रियों को नतमस्तक होने के लिए विवश कर दिया। रामायण तथा महाभारत के सम्मिलित ग्रादर्श कदाचित् भारतीय नारी की भाग्य-रेखाग्रों का कुछ ग्रीर ही रूप बनाने में सफल रहते, लेकिन पित-सेवा की ग्रनिवार्थता से भारतीय वातावरण में एक नई ही प्रतिकिया ग्रारम्भ हुई।

हिन्दू विधान ने नारी के धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रौर मोक्ष की प्राप्ति पति-सेवा पर ही भ्राश्रित कर, उसके लिए जीवन के श्रन्य क्षेत्रों का मार्ग प्रायः ग्रवरुद्ध कर दिया था. परन्तु बन्धन-ग्रस्त विवशता तथा नैराश्य, ग्रवरोध से मुक्ति की चेष्टा में ग्राकुल हो रहा था। तथागत बुद्ध को बौद्ध धर्म में स्त्रियों को दीक्षा की व्यवस्था से उनके भ्रवरुद्ध जीवन की श्रृंखला को शिथल होने का प्रथम भ्रवसर प्राप्त हुग्रा। नियंत्रण की पराकाष्ठा तथा पातिवृत के श्रनिवार्य श्रारोपरा की प्रतिक्रियास्वरूप, समाज के विभिन्न वर्गों की स्त्रियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उच्च वर्गों के सामन्तीय परि-वारों, शासकों, श्रेष्ठियों के कूल से लेकर श्रमिकों, शुद्रों तथा वेश्याकुल की स्त्रियों तक ने इस मत को ग्रहरण किया। यह सम्बल पाकर मानों बँधे हुए नारीत्व को विस्फोटन का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा । विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न ध्येयों से प्रेरित होकर उन्होंने गार्हस्थ्य जीवन से विदा ली। बुद्ध के म्रालोकमय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तो स्त्रियों ने उनके मार्ग का अनुसरए। किया ही, अनेक स्त्रियों ने सांसारिक जीवन की दुःखमय घटनाग्रों से प्रभावित होकर भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वैधव्य, सन्तान की मृत्यु, पित का दुर्व्यवहार, गार्हिस्थिक जीवन के दुःख ग्रौर चोट इत्यादि इसके कारगों में मुख्य थे। इस प्रकार उनके जीवन-मार्ग की बाधाग्रों, ग्रसुविधाग्रों, ग्रौर श्रसह्य दशाश्रों से मुक्ति पाने का निष्क्रमण बौद्ध मत में मिला। इस नूतन वातावरण में प्रविष्ट होकर उन्हें क्वास लेने का श्रवसर प्राप्त हुग्रा। जीवन में नये संदेश, नई सुविधाएँ ग्रौर नवीन ग्राशाग्रों के साथ ग्रपने विकास का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुग्रा । निर्वाए

की प्राप्ति में उनका नारीत्व बाधक नहीं बना। दमन तथा नियंत्रण में वह भिक्षुग्रां से किसी प्रकार भी पीछे न रहीं। मानसिक शान्ति की प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त कर निर्वाण-प्राप्ति के लिए जितनी भी साधनाएँ ग्रावश्यक थीं, सभी क्षेत्रों में नारी ने पूर्ण सफलता से कार्य किया।

ऐन्द्रिय इच्छाओं के दमन तथा नियमन के लिए जिस वातावरण की ग्राव-इयकता थी, बौद्ध विहारों के सम्मिलित वातावरण में उसका स्थापन ग्रसम्भव हो गया। नारी दीक्षा की प्रथम स्वीकृति के ग्रवसर पर, महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई। लौकिक विकर्षण के स्थान पर स्त्री तथा पुरुष का सहवास ग्राकर्षण बन रहा था। संघ का ग्रनुशासन, नियमन ग्रौर व्यवस्थापन जब तक दृढ़ रहा, ग्राचार के कठोरतम नियमों की उपस्थित में यौवन की उच्छू खलताएँ शान्त रहीं, पर तथागत के निर्वाण के उपरान्त भ्रष्टाचार ने जो रूप लिया, उसने नारी-जीवन की घारा को फिर से मोड़ दिया। दबी हुई कामनाग्रों की प्रतिक्रिया उच्छू खल ऐन्द्रिय लिप्सा में हुई, जिसने बौद्ध धर्म के ग्रनुशासन तथा नियमन का ग्रतिक्रमण कर कामनाग्रों की ग्रभिव्यक्ति की ही विजय घोषित की।

गृहस्थ-जीवन से च्युत, यह भिक्षुणियाँ, बौद्ध विहारों के पतन के उपरान्त पथभ्रष्ट हो गईं। उनके इस पतन के साथ ही नारी का स्वातंत्र्य भी भ्रपने पूर्व परि-चित बन्धनों में बाँध दिया गया। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु तथा भारतीय जनता के ग्रन्य भाग्य-विधायकों के नियमों के बन्धनों ने उन्हें पूर्णतया जकड़ लिया।

इसके परवर्ती साहित्य में श्रंकित नारी में शिवत तथा निष्ठा का सुन्दर सामंजस्य है। बौद्धकाल के परवर्ती इतिहास तथा काव्य में नारी-चिरित्र श्रनुपम है। श्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, महाश्वेता तथा कादम्बरी के चिरित्रों द्वारा उस युग की नारी-भावना का मूल्यांकन सम्भव तथा सरल है। सामाजिक भर्यादा की सीमा के विरुद्ध कायर पित की इच्छा के प्रति विद्योह तथा श्रपने प्रेम-पात्र चन्द्रगुप्त के साथ पुनर्विचाह किसी युग को कायर नारी नहीं कर सकती। राज्यश्री का सती होने का श्राग्रह तथा वैधव्य काल की नैतिक निष्ठा से प्रमाणित होता है कि स्त्रियों के जीवन की प्रतिक्रिया बौद्ध भिक्षुणियों की उच्छू खलता के पश्चात् नैतिक निष्ठा की श्रोर हो रही थी। इन ऐतिहासिक चिरत्रों के श्रितिरक्त साहित्य की काल्पनिक नारियों में भी इसी भावना का प्राधान्य है। महाश्वेता, कादम्बरी इत्यादि नारियों के चिरत्र भी इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते हैं। दो-चार ऐतिहासिक तथा साहित्यक पात्र कल्पना की श्राधारभूमि प्रदान करने के लिए काफ़ी नहीं, इसलिए स्त्रियों की स्थित पर प्रकाश डालने के लिए उन विधानों की शरण लेनी पड़ती हैं, जिन्हें याजवल्क्य, विष्णु, मनु तथा भारतीय जनता के श्रन्य भाग्य-विधायकों बे

बनाया था।

याज्ञवल्क्य तथा मनु के स्त्री सम्बन्धी सिद्धान्तों में मौलिक श्रन्तर श्रिधिक नहीं दिखाई देता । उनके श्रनुसार रोगी, प्रवंचक, मिंदरा-पान करने वाली, बंध्या, कर्कशा, दुराचारिएी तथा केवल कन्या को जन्म देने वाली स्त्री का त्याग किया जा सकता है।

वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए कामज्ञास्त्र सम्बन्धी ज्ञिक्षा ग्रावदयक बताई है। उनकी पस्तक 'कन्या सम्प्रयक्तम' के उपदेशों श्रीर सिद्धान्तों से श्रनमान होता है कि कुछ विशिष्ट वर्गों में कन्याभ्रों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। कला-कौशल ग्रौर वेश-भूषा द्वारा ग्राकर्षक बनकर वे यवक समाज में सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास भ्रौर स्नानन्द के उपकरणों के बीच एक दूसरे की स्नाक्षित स्नौर प्रसन्न करने की चेष्टाएँ होती थीं । उनके अनुसार केवल प्रेम के ग्राधार पर सम्पन्न विवाह ही सफल हो सकता था। उस यग के महान व्यक्तियों में वात्स्यायन इस दृष्टि से कुछ स्रागे दिखाई देते हैं। जहाँ मन् तथा याज्ञवल्क्य दमन-प्रवृत्ति के द्वारा समस्यास्रों की ग्रंथि सूलभाने का प्रयास करते हैं, वहीं वात्स्यायन मूलगत भावनाओं के आधार पर उसका समाधान करते हैं। इन सिद्धान्तों में हमें बाल-विवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई देता है। विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी ग्रपने सम-सामयिकों के विचारों के विरुद्ध उनके विचार बहुत कान्तिकारी हैं। प्रकृति ने ग्रपने विकास-क्रम में मानव-हृदय को ऐसा बनाया है कि स्त्री की स्रोर पुरुष का स्राकर्षण होता है स्रौर पुरुष की स्रोर स्त्री का । यह प्रवृत्ति इतनी बलवान् है कि इसका नियमन श्रौर समाजीकरण सामाजिक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। पर इसकी प्रबलता से तंग ग्राकर भारतीय धार्मिक ग्रौर नैतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उन्मूलन करने की चेष्टा की। फलस्वरूप, रित-भाव का ग्राधार होने के कारए। स्त्री-भर्त्सना ग्रारम्भ हुई; स्त्रियों का जीवन दीवारों से घिर गया; विधवाएँ जीवित जलायी जाने लगीं; ग्रौर स्त्रियों की भाग्य-रेखाएँ पूर्ण-तया धूमिल पड़ गईं। प्रधान ध्येय में कदाचित् कुछ सफलता इससे मिली हो, पर स्त्रियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। वात्स्यायन ने इस प्रवृत्ति को मूलतः बुरी समभने की अपेक्षा उसकी अभिव्यक्ति का यथोचित प्रबन्ध और नियमन अच्छा समभा। पर हिन्दू आध्यात्मिक आदर्श में जहाँ भूख, प्यास, शीत और ग्रीष्म पर विजय पाने का प्रयत्न है, जहाँ कोरी दमन-नीति ग्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही है, वहाँ, उस युग में, वात्स्यायन की इस विवेचना को कौन सुनता ?

गुप्तकाल के पश्चात् नारद तथा बृहस्पित की स्मृतियों द्वारा इस काल के सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है। सामाजिक प्रथाएँ ग्रौर रीतियाँ स्थिर नहीं रहतीं; मूलतः कोई ग्रन्तर न मिलने पर भी पूर्वकाल से इस काल में थोड़ा-बहुत ग्रन्तर मिलता है। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक ग्रपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि-

स्थितियों तथा समय के अनुकूल परिवर्तन करने के लिए सदैव तत्पर थे। यद्यपि निवृत्ति के प्रचार, विदेशियों के आक्रमण तथा वर्ण-व्यवस्था के कारण स्त्रियों के पद का हास हो गया था, तथापि उस युग के सामाजिक नियमों में स्त्रियों की अवस्था उतनी बुरी नहीं है, जितनी आगे चलकर हो गई। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह इत्यादि की व्यवस्था है। स्त्री-पुरुषों के स्वतन्त्र सम्मिलन का विरोध किया जाता था, क्योंकि उसमें दुराचार का भय है।

स्त्रियों के सम्बन्ध में बृहस्पित के विचार बड़े ही रोचक श्रौर महत्त्वपूर्ण हैं— 'स्त्रियाँ जोंक होती हैं; उन्हें नित्य चाहे जितना भोजन, वस्त्र, ग्रौर ग्राभूषण प्राप्त हों, वे श्रिधिक की इच्छा किया करती हैं। जो स्त्री ग्रपने गरीब या बीमार पित को स्याग देती है वह दूसरे जन्म में कुतिया, गिद्ध या घड़ियाल होती है; जो ग्रपने पित के साथ सती हो जाती है, उसे स्वर्ग में श्रानन्द की प्राप्ति होती है।'

ब्यास की स्मृति में पत्नी का रूप इस प्रकार है-

'धर्म, श्रर्थ, काम म स्त्री पित से ग्रलग नहीं है। स्त्रियों को घर का सब काम करना चाहिए; चिरत्र में श्रेष्ठ होना चाहिए; महापातकी पित को भी न त्यागना चाहिए; पर पित का कर्त्तव्य है कि वह दुराचारी स्त्री का मुख भी न देखे ग्रीर डाँट-फटकारकर उसे दूर देश में निकलवा दे। ब्राह्मण की विधवा सती हो जाय या सिर मुंडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करे।'

पाराशर के अनुसार आत्महत्या पाप है; पर जो स्त्री सती हो जाती है, वह एक करोड़ वर्ष स्वर्ग में रहती है और पित की आत्मा को भी नरक से अपने पास खींच लेती है। जो विधवा ब्रह्मचर्य से रहती है, वह ब्रह्मचारियों की भाँति स्वर्ग जाती है। प्रत्येक पुरुष का कर्त्तव्य है कि संतान पैदा करे। जो युवावस्था में निर्दोष स्त्री का स्याग करता है, वह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता है। उनके अनुसार कन्याओं का विवाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; विलम्ब की निन्दा उन्होंने तीव और अदलील शब्दों में की है।

श्रंगिरस के समय में बाल-विवाह श्रारम्भ हो गया था। किसी वस्तु का मूल्यांकन उसकी सुलभता एवं दुर्लभता पर निर्भर रहता है। स्त्रियों के पद-ह्रास का एक महान् कारण उनकी सुलभता रही है। पुराणों में भी स्त्रियों के प्रति श्राये हुए संकेतों से यही प्रतीत होता है कि उनका त्याग करना सबसे सरल कार्य था।

इसके पश्चात् सातवीं ईसवी शती के इतिहास पर प्रकाश डालने के दो मुख्य

१. दक्ष ४।१।१६।

२. व्यास २।१६।५४।

साधन हैं—(१) उस युग के ग्रंथ श्रौर (२) ह्वेनसाँग द्वारा रचित 'सि-यू'। वागा उस काल का प्रमुख लेखक था। उसकी रचनाश्रों में प्राम-जीवन तथा राजसभाश्रों के बिम्ब-प्रतिबिम्ब वृष्ट्य बना देने की क्षमता है तथा ह्वेनसाँग के ग्रंथ का प्रधान मूल्य उसके समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाश्रों के वर्गन में है।

समाज के दूसरे अंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर भी वह किंचित् दृष्टि डालता है। उसके अनुसार उस काल में अन्तर्जातीय विवाहों का अभाव था; अनुलोम प्रथा का प्रचुर प्रचार था; उच्च वर्गी में स्त्रियों का पुनिववाह विजत था, पर शूदों तथा निम्नवर्गीय वैश्यों में विधवा-विवाह विधान-विहित था।

सती-प्रथा प्रचलित थी, पर यह कहना कठिन है कि सामाजिक विवेक ग्रीर बुद्धि उसे कहाँ तक उचित समस्ती थी। वाग के हर्षचरित से प्रकट होता है कि हर्ष की माता सौभाग्यशालिनी ही मृतावस्था को प्राप्त करने की ग्राकांक्षा से पित की मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्री के भी चिता पर बैठने से जलने का प्रयास मिलता है। जो विधवाएँ जीवित रहती थीं, वे क्वेत वस्त्र धारण करतीं ग्रौर एक प्रकार की वैधव्य वेगी बांधा करती थीं। प्रभाकरवर्धन की ग्रन्त्येष्टि के पश्चात् कहे गये हर्ष के शब्दों से विदित होता है—

बहुपत्नी प्रथा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव में नियम यही था, एक पत्नी-म्नत होना तो ग्रपवाद था। सम्राट् तो एक स्त्री से कभी संतोष ही नहीं कर सकता था। राजाग्रों के ग्रन्तःपुर में बहुसंख्यक रक्षिताएँ ग्रौर वेश्याएँ रहती थीं। प्रभाकर-वर्धन की मृत्यु-शय्या पर ग्रनेक स्त्रियाँ उनकी शुश्रूषा में लगी हुई विंगत हैं। युद्ध में जीते तथा मारे गये राजाग्रों की स्त्रियाँ विजेता के ग्रन्तःपुर की महिलाग्रों की संख्या में वृद्धि कर देती थीं।

ह्वेनसाँग के वर्णन के अनुसार कुलीन समाज का जीवन सुखमय और आमोदपूर्ण था। राज्यश्री के विवाह तथा हर्ष के जन्मोत्सव के आमोद-प्रमोद के वर्णन उस
युग के ऐक्वर्यमय जीवन का आभास देते हैं, पर राजमहल के जीवन का एक पहलू
बहुत जघन्य और श्रव्लील था। विलास की मात्रा पूर्णतया श्रिनयन्त्रित थी। स्त्रियों
के लिए राजा ऐसी नैतिक दुर्बलता का प्रदर्शन करते थे जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध
ज्ञात होती है। महल में बहुसंख्यक वेक्याओं का श्रस्तित्व उस युग की श्रनियंत्रित
और उच्छु खल विलास-भावना का द्योतक है।

-हिन्दी के पूर्वकालीन भारतीय नारी-जीवन के उत्कर्ष ग्रौर ग्रपकर्ष पर दृष्टि

१. हर्षचरित २३६।

डालने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ग्रध्यात्मवाद की निदृत्ति-भावना, विदेशियों के ग्राक्रमणों ग्रौर पुरुष की लोलुपता ग्रौर ग्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा के कारण समय के साथ-साथ नारी का पद ह्यास होता गया। जीवन की पूर्णता की प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य ग्रौर समाजीकरण में नहीं, उनके दमन में समभी गई ग्रौर हिन्दू धर्म के संयम की इस निर्वलता के कारण स्त्री एक ग्रनिवार्य भार बन गई।

#### तीसरा ग्रध्याय

# डिंगल की कवियत्रियाँ

भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोन्मुखी पृष्ठभूमि के पश्चात् हम उस काल की सीमा में आते हैं जिसे हिन्दी का शैशव कह सकते हैं। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उस काल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय आवश्यक है।

## तत्कालीन राजनीतिक स्थिति

जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास में विभाजक शिव्तयों की प्रबलता हो रही थी। कन्नौज के गहरवार राजा जयचन्द तथा अजमेर के पृथ्वीराज का वैमनस्य अपने साथ अनेक हिन्दू राजाओं को भी ले डूबा। मगध के राजा महीपाल तथा कांची के चोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन और राजद्रोह के कारण मगध का बल भी घट गया। ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना-पित बिख्तयार खिलजी ने मगध का नाश कर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्ली, अजमेर, पंजाब, कश्मीर, सिंध, सभी प्रदेश विदेशियों के आक्रमण से आक्रान्त होकर सदैव के लिए विदेशी राजाओं के अधीन हो गये।

मुसलमानी आक्रमण तथा पारस्परिक वैमनस्य तो इस युग के विच्छेद के मूल में थे ही, इसके अतिरिक्त धार्मिकता और वर्ण-व्यवस्था ने सैनिक तथा राजनीतिक शिक्त और सामाजिक दृढ़ता को पहले ही कम कर दिया था। आलोच्य समय के पूर्व भी विदेशी आक्रमण आरम्भ हो गये थे, धर्म-अचार की महत्त्वाकांक्षा में आठवीं शती के आरम्भ में ही मुहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। शिक्षण, नियमन और संगठन के अभाव के कारण यद्यपि सिंध का राजा दाहर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें उस काल की नारी के शौर्य का एक प्रवल आभास मिलता है। दाहर की मृत्यु के अवसर पर उसकी भावनाएँ आँसू बनकर विवश नहीं रह गईं, प्रत्युत् आघात की उस विषम पीड़ा ने उसके शौर्य को उभार दिया। युद्ध के शेष सैनिकों को एकत्रित कर अपने नगर की रक्षा की, उसकी अध्यक्षता में सिपाहियों ने क्रांसिम की सारी आयोजनाएँ निष्फल कर दीं, पर क्षुधा से विवश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, परन्तु राजपूत के आत्मसम्मान ने समर्पण की अपेक्षा मरण श्रेष्ठ ममभा और भारतीय इतिहास के शौर्य में उस जौहर की सृष्टि हुई जिसकी आवृत्ति राजपूत काल में अनेक बार हुई।

राजपतों के श्रपकर्ष का सबसे प्रधान कारएा उनका पारस्परिक द्वेषजन्य संघर्ष था। ग्रपने राज्य की सीमा बढाने की ग्रपेक्षा ग्रपनी श्रेष्ठता की स्थापना, उनका ध्येय था। गौरव ग्रौर सम्मान की प्रतीक नारी इन युद्धों के हेतु रूप में ग्राई, ग्रपहृत कन्या भ्रपने कृट्मिबयों तथा भ्रपहर्ता के बीच वैषम्य की खाई बन जाती थी। विवाह इस प्रकार सहयोग और सहृदयता का प्रतीक होने की अपेक्षा गौरव और मर्यादा-प्रसार का साधन हो गया था। इस प्रकार तत्कालीन विच्छेदपूर्ण राजनीति के कारसा नारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। विदेशी श्राक्रमणों ने उसे रक्षराीय बना दिया था। पारस्परिक वैमनस्य में प्रेरराा सिद्ध होने के काररा उसके नाम पर अनेक युद्ध होने लगे थे। शौर्य श्रौर मर्यादा का प्रतीक बन उसने कितनों को प्रताड़ित ग्रौर कितनों को गौरवान्वित कर दिया था। उसकी इस परिसीमा निर्माण के लिए बाह्य कारए केवल एक था-विदेशी भाक्रमए। इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य कारएगों के मुल में पुरुष की श्रनियन्त्रित श्रीर उच्छु खल विलास-भावना थी। राजनीति के क्षेत्र में राज्य-प्रबन्ध, सेना-संचालन इत्यादि के लिए वह प्रायः असमर्थ थी, पर शारीरिक बल की इस कमी को जौहर के प्रखर शोलों में जलती हुई मानसिक शक्ति पुरा कर देती थी। विदेशी ग्राक्रमस्कारियों के समक्ष ग्रात्मसमर्पस् की ग्रपेक्षा जीवन-दहन उनकी उच्च भावना तथा महान् भादर्श के सुचक हैं।

### सामाजिक स्थिति

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिन्दू समाज में नारी के विकास के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सामाजिक संस्थाएँ किसी युग में स्वतन्त्र ग्रस्तित्व लेकर नहीं जन्म लेतीं, प्रत्युत् परम्परागत रीतियाँ, नियम तथा विधान समय के साथ परिवर्तित होते-होते एक निर्दिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। राजपूत काल में भी वैदिक काल से चली ग्राती हुई परम्पराश्रों का विकास एक निश्चित दिशा में लक्षित होता है। वर्ण्व्यबस्था से उत्पन्न संकीर्णताश्रों के कारण स्त्रियों की जीवन-परिधि भी संकीर्ण बनती गई। निवृत्ति-भावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तिवक जीवन में पूर्णतया प्रतिकृत रही, पर तदनन्तर नारी-उपेक्षा दूर नहीं हुई। उपेक्षित नारोत्व इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप श्रृंगार की प्रेरणा बन गया। एक ग्रोर राजनीतिक विषमताश्रों ने जहाँ उसमें जलकर भस्म हो जाने की शक्ति दी, वहीं सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलभता, सरलता ग्रौर सौन्दर्य ने उसके व्यक्तित्व को श्रनुरंजकमात्र बना दिया। बाह्य ग्रौर श्रान्तिरिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमें दो भावनाएँ प्रधान थीं—शौरं ग्रौर श्रृंगार।

उस युग में स्त्री श्रौर पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षरागिय श्रौर संरक्षक का था। माता, पत्नी, पुत्री हर रूप में वह रक्षरागिय थी। परिस्थितगत वेषम्य की श्रुंस- लाग्नों में जकड़े रहने के कारण यद्यपि जनके व्यक्तित्व का विकास इस मात्रा में न हो सका था कि वह युद्ध श्रावि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार की घटनाग्नों का ग्रभाव नहीं है। उनके प्रसिद्ध शौर्य शौर जीवन की परिसीमाग्नों को साथ-साथ देख-कर ग्राश्चर्य होता है। फिर भी उस काल की नारी का प्रतिनिधि रूप यह नहीं है। वीर काव्य के नाम पर लिखे हुए साहित्य में नारी के ग्रोजस्वी रूप प्रायः नहीं मिलते। इस युग की हिन्दी रचनाग्नों में चित्रित नारी खंडी श्रथवा दुर्गा नहीं, केवल कामिनी है। जौहर की ज्वाला उनके श्रुंगार की मादकता के सामने क्षीण प्रतीत होती है। चित्रगा की इस प्रधानता का केवल एक कारण दिखाई देता है कि उस युग के किव जनता के कम तथा राजाग्नों ग्रौर ग्राश्यदाताग्नों के ग्रधिक थे। तत्कालीन शास्त्रनिष्ठ काव्य में ग्रौर लोकगीतों में ग्रंकित नारी-चित्रों नें ग्रन्तर हं। राजसभाग्नों में पोषित वीर काव्यों में स्थूल श्रुंगार की प्रधानता है, पर उस समय के लोकगीतों में नारी का रूप-चित्रगा पूर्णतया भिन्न है। इन रचनाग्नों में शौर्य ग्रौर श्रुंगार की जो भावनाएँ हैं उनमें उस युग की नारी के वास्तिवक रूप का ग्राभास मिलता है।

इस विषय में एक स्मर्गाय बात यह भी है कि लोकगीतों तथा ग्रापभ्रंश काव्य में चित्रित नारी के चिरत्र साधारण जनता के हैं। वैधानिक संकीर्णताग्रों का प्रभाव सामन्तीय तथा उच्च वर्गों पर ग्रधिक था। साधारण जीवन में यह विषमताएँ थीं ही नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर जीवन की सभी वस्तुग्रों का मूल्यांकन स्वर्ण-मुद्राग्रों से न होने के कारण नारी की उपयोगिता के साथ उसका श्रस्तित्व शेष था। इसलिए वह पुरुष के संघर्षमय जीवन की पूरक थी; उसकी कटुता में माधुर्य बन उसके जीवन को स्पंदित करती थी; श्रौर उसके ढलते तथा शिथिल क्षर्णों में प्रेरणा श्रौर उदगार बन उसे शीर्य से भर देती थी।

राजपूतों के सामाजिक जीवन तथा उनकी भावनाश्रों का सुन्दर वित्रग्। श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित काव्य में मिलता है। उस काल के शौर्य के इतिहास में राजपूत नारी की देन बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह प्रेरगा है, तलवार से भयभीत होकर रक्षा की श्रार्त पुकार करने वाली नारी राजपूतनी नहीं है, वह शौर्य की साकार प्रतिमा है। श्रपने प्रेमी के रग्ए-कौशल पर उसे गर्व है। वह कहती है—

भागउँ दोख्नि निम्रय वलु, पसरि उउ परस्तु । उम्मिलह ससिरेह जिव, करि करवाल पियस्सु ॥

— ग्रपनी सेना को उखड़ते श्रौर शत्रु-सेना को फैलते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों में तलवार बंकिम चन्द्र की भाँति चमक रही है।

प्रेरिंगा ही बनकर नहीं, सिकय सहयोग ग्रीर युद्ध में भाग लेने के विवरणा का भी श्रभाव नहीं है। राजपूत वीरांगना के ये शब्द केवल कल्पना के ग्राधार पर लिखे हुए नहीं प्रतीत होते । जिस युग का किव नारी से इन शब्दों की कल्पना कर सकता है, उस युग की नारी के शौर्य में संदेह नहीं किया जा सकता ।

पइ मइ वेहि विरएा गर्याह, को जयसिरि तक्केइ। केसिह लेघिण जम वरििएा, मय सुह को तक्केइ।।

--- जब हम श्रीर तुम रशा-क्षेत्र में रहेंगे, विजयश्री की श्राशा दूसरा कौन कर सकेगा, यम की धरिए। के केशों को खींच कर कौन सुख पा सकेगा ?

जेइ मग्ग पार कड्डा तो बन्सिह मज्जु पियेगा। स्रह भागा श्रमृहं तगा तो ते मारिश्र जेगा।।

—यदि शत्रु पराजित हुए हैं, तो हे सिख, वह मेरे प्रेमी द्वारा पराजित िकये गये होंगे; यदि हमारे सैनिक हारे हैं, तो इसिलए कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे।

शौर्य के इन ग्रोजपूर्ण चित्रों के साथ उसकी नारी-सुलभ भावनाग्रों के चित्रों की कभी नहीं है। पर ग्रपनी मर्यादा वह कभी भूलती नहीं, उसके जीवन का सबसे बड़ा ग्रादर्श है शौर्य ग्रीर उसकी भावना तथा कल्पना का व्यक्ति है शूरवीर।

श्रायहि जम्महि वि गौरि दिज्जस कन्तु । तय मत्तहं चतंकु सहं श्रव्भि डह हसन्तु ॥

—हे गौरी ! इस जन्म में तथा अन्य जन्म में हमें ऐसा पित देना जो अंकुश से वश में न श्राने वाले हाथियों को मुस्कराते हुए वश में कर ले।

वीरत्व की इन उच्च भावनाओं के साथ ही नारी-हृदय की कोमलताओं का भी चित्रए है। कहीं-कहीं विरह की यह अनुभूतियाँ इतनी गहन और मार्मिक मिलती हैं कि राजपूत स्त्रियों के चिरत्र में शौर्य और श्रृंगार का अनुपम मिश्रएा दिखाई देता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उत्पीड़न और अनाचार का प्रभाव यद्यि तीन्न गित से बढ़ रहा था, पर राजपूत स्त्रियाँ, कम-से-कम साधारएा स्त्रियाँ, अपने गौरव और आत्मसम्मान का ऊँचे-से-ऊँचा मोल चुकाती थीं। इस युग में कुछ चारण स्त्रियों और भिट्याणियों के नाम का उल्लेख मिलता है परन्तु प्रायः उन सभी ने वीरता के गीत गाने की अपेक्षा मान, मिलन, रिभावन इत्यादि के गीत अधिक गाये हैं। इन चारिएयों का क्षेत्र रंगभूमि नहीं वरन् अन्तःपुर का रंगमहल होता था। अन्तःपुर के विलासमय वातावरण में श्रृंगार की प्रधानता स्वाभाविक थी। राजा जहाँ अपनी छोटी-छोटी महत्त्वाकांक्षाओं के नाम पर सदैव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहीं उनका नैतिक स्तर भी निम्नतर होता जा रहा था। सजीव नारियों की प्राप्ति के लिए भी भूमि और अर्थ-प्राप्ति की चेष्टा की भाँति आपस में प्रतिद्वंद्विता चला करती थी। पुरुषों के अनेक विवाह की प्रथा के अनुसार उनकी इस इच्छा पर कोई प्रतिबन्ध था ही नहीं, फलस्वरूप

स्रनेक स्त्रियों के जीवन, यौवन स्रौर श्रेम एक ही पर केन्द्रित होने के कारण श्रन्तःपुर में स्पर्छा श्रौर ईर्ष्या की प्रतिद्वंद्विता चला करती थी। सभी रानियाँ स्रपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास करती थीं जो केवल नायक की श्रेमपात्री बन जाने पर ही स्रवलम्बित थी। जहाँ राजपूत स्त्रियों का शौर्य ग्रौर उनकी स्रात्मशक्ति, उनके युद्ध श्रौर जौहर में प्रतिबिम्बित मिलती है वहीं श्रेम के क्षेत्र में उनकी दुर्बलता स्राञ्चर्य का कारण बनती है। यह बात केवल विलास श्रोर वंभवपूर्ण वातावरण में श्रंकुरित श्रौर पल्लवित राजकुमारियों श्रौर रानियों तक ही सीमित नहीं थी, लोकजीवन के चित्रों में भी इसकी भलक यत्र-तत्र दिखाई देती हं। उदाहरणतः—

जे महु दिराएगा दिहेम्रडा दइये वयसन्तेरा। तारा गरान्तिय श्रंगलिउ जज्जा श्राउ गहेरा।।

युद्ध-यात्रा पर जाते समय जितने दिवस की ग्रवधि उसका प्रियतम दे गया था उन्हें गिनते-गिनते उसकी उँगलियों पर घाव हो गये हैं। विश्वास नहीं होता कि यह उक्ति उन्हीं राजपूतियों की है जिनके मुख से ये शब्द निकले हैं—

भल्ला हुग्रा जो मारियाँ बहरिए म्हारा कंत । लज्जवन्तु वयसि ग्रहु मइभग्ग घरु ग्रंत ॥

उसे गर्व है कि उसका पित युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर लौटने पर उसे अपनी सहेलियों के सामने लिज्जित होना पड़ता। शक्ति और दौर्बल्य का यह सिम्मिश्रग् अद्भुत लगता है। एक और हृदय पर पाषाग्र रख मर्यादा पर सर्वस्व लुटाकर सन्तुष्ट होने वाली शक्ति है, और दूसरी और एकमात्र निधि आंसू का भण्डार लिये उसी का अवलम्बन लेकर जीने वाली अवला; पर दोनों ही सत्य हैं, कल्पना नहीं। इन दो रूपों से उस युग की नारी अपनी शक्ति, सौन्दर्य और विवशता में साकार हो गई है।

जब राजनीति और समाज में ऊहापोह के लक्षरा दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा भी अपभ्रंश से दो दिशाओं में मुड़कर डिंगल तथा पिगल नाम से विकसित हो रही थी। राजस्थान में नागर अपभ्रंश होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी वही डिंगल कहलाई। डिंगल भाषा का विकास प्रधानतया चारगों और भाटों द्वारा हुआ। यद्यपि परिस्थितियों ने स्त्रियों को बिलकुल पृष्ठभूमि में रख छोड़ा था, पर इस क्षेत्र में स्त्रियों के प्रयास का अभाव नहीं है। इनमें से कुछ कविष्त्रियों के स्वर में चारगों का स्वर मिला हुआ सुनाई देता है और कुछ का उद्भव शृंगार तथा भिक्त की प्रेरगा से हुआ है।

डिंगल कान्य का रचना-काल बहुत विस्तृत है। ग्रारम्भ में ग्रन्य प्रादेशिक भाषाग्रों की साहित्यिक उन्नति के ग्रभाव के काररण इसका बहुत महत्त्व रहा, पर ग्रागे चलकर ग्रवधी ग्रीर बज के सौष्ठव तथा माधुर्य के सामने इसका महत्त्व कम पड़ गया, परन्तु इसका अस्तित्व पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो गया। डिंगल में रचना करने वाली स्त्रियों का जीवन-काल यद्यपि बारहवीं शती के पश्चात स्नाता है, पर उनके काव्य की सांस्कृतिक प्रेरएा। राजस्थान ही है । कुछ कवियत्रियाँ मुगलकालीन वैभव के युग में हुई, पर उनका मुग़ल दरबार और मुसलमानी संस्कृति से बिलकुल सम्पर्क नहीं रहा, चारगों का युग यद्यपि राजस्थान के प्रधान राज्यों के पतन के साथ समाप्त-प्राय हो रहा था, पर उनके चिह्न उनके बाद ग्राने वाले छोटे-छोटे राजाग्रों की सभाग्रों में विद्यमान थे। चारगों के प्रशस्ति गानों की प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही थी, पर सामन्तीय वातावरए में, छोटे-छोटे नरेशों ग्रौर जागीरों की छत्रछाया में, भाटों की परम्परा के अनेक दरबारी कवि रहते थे जो अपने स्वामी की इच्छानुसार उन्हें प्रसन्न करने के लिए रचनाएँ करते थे। उनकी स्त्रियाँ यद्यपि काव्य के गुर्गों से पूर्ण भिज्ञ नहीं रहती थीं, अधिकतर उनके जीवन का क्षेत्र गृह ही था, पर अपवाद रूप में कुछ ऐसी चारिएायों का उल्लेख मिलता है, जो ग्रपने पति के ग्रांश्रयदाताग्रों के महल में रानियों के मनोविनोद के लिए रहती थीं। उनकी भाषा यद्यपि परम्परा-गत डिंगल है, पर उनकी रचनाश्रों में युद्ध की प्रेरणा प्रायः नहीं है, शृंगार की ही दो-बार पंक्तियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हैं, साहित्यिक दृष्टि से जिनका कुछ महत्त्व नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ चाहे कितने महत्त्वहीन ही क्यों न हों, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भीमा चारणी—भीमा बीकानेर राज्य के बीठू चारण की बहन थी, उसका समय विक्रम की पन्द्रह्वीं शताब्दी से १५६० के लगभग अनुमान किया जाता है। उस समय खीचीवंश का राजा अचलदास कोटा पर शासन कर रहा था। भीमा अपनी जीविका के लिए वहाँ पहुँची। अपनी वाचाल प्रकृति और मुखर स्वभाव से उसने राजा को प्रसन्त किया और इसके पुरस्कार में अपनी सहेली उमादे का विवाह भी उसने उनसे निश्चित कर लिया। अचलदास के साथ उमादे का विवाह हो जाने पर भीमा भी उन्हीं के साथ आ गई। भीमा की वीरता की कहानियाँ मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध हैं। भीमा की कहानी उस अन्वकारमय नारी के इतिहास में जुगनू की चमक की भांति दिखाई देती है। कई युद्धों के अवसर पर उसने चारणी का कार्य किया। कला और सौन्दर्य की कोमलता में राजनीति और युद्ध की कटुता मिलाकर उसने एक नई भावना को जन्म दिया। अपने संगीत और वीएगा से भीमा ने कई विपक्षी राजाओं को षड़यन्त्र में फँसाकर अपने आश्वयदाता का नमक चुकाया और उन युद्धों पर विजय-प्राप्ति के अवसर पर उसे सहस्रों मुद्रायें, अक्ष्व और गज पुरस्कार में मिले। मुंशी देवीप्रसाद ने इस चारणी की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है, पर दुर्भाग्यवश

चारए काव्य पर प्राप्त सामग्री में इस चारएी की रचनाओं का बहुत थोड़ा उल्लेख मिलता है। वीर गीत उसने लिखे थे ऐसा कहा जाता है, पर वे प्राप्त नहीं होते। हाँ, ग्रपनी सखी उमादे और उसकी सपतनी लालादे के बीच चलने वाले संघर्ष में उसने किस प्रकार वाचालता और प्रवीएता से उमादे को विजय दिलाई, उसका उल्लेख ग्राकर्षक और रुचिकर है।

एक पुरुष, दो स्त्रियाँ। दोनों ही उसकी कृपा ग्रौर प्रेम की ग्राकाक्षी हैं। समस्या की इस उलक्षन में उमादे व्यथित है। लालादे राजा ग्रचलदास की प्रथम पत्नी है। उसे पित का प्यार ग्रौर उस पर पूर्ण ग्रधिकार प्राप्त है। नव वधू उमादे ग्रपने ग्ररमानों, ग्रपनी ग्रिक्षलाषाग्रों तथा कामनाग्रों को समेटे पूर्ण वैभव के बीच में भी ग्रकेली ग्रौर दुःखी है। कीमा ग्रपने पदों से उसका मन बहलाने का प्रयास करती है, पर उमादे जिसकी वीगा के तार बिना बजे ही ग्रस्त-व्यस्त हो रहे हैं, उस संगीत में शान्ति ग्रौर मुख कहाँ से प्राप्त करती? एक दिन वह कह बैठी, 'भीमा तेरी वीगा के यह स्वर, तेरा यह संगीत क्या राजा पर प्रभाव नहीं डाल सकते?' कीमा ग्रपनी कला की हार मानने को तैयार नहीं। उसने यह क्रूठा समाचार फैलाकर कि उमादे के पास एक हार है जिसे वह राव साहब के ग्राने पर ही देगी, सबका ध्यान ग्रपनी ग्रोर ग्राक्षित किया। नारी-मुलभ चांचल्य ग्रौर ग्रौतमुक्य से लालादे ने वह हार मांगा। भीमा ने इस शर्त पर कि एक रात राव साहब उमादे के महल में रहें, हार देने का वचन दिया। उत्सुक ग्रौर भीत लालादे ने यह स्वीकार किया।

पर राव साहब से उसने वचन ले लिया कि उमादे के महल में वे सैनिक-वेश परिवर्तित नहीं करेंगे। राव साहब ग्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हो शय्या पर लेट जाते हैं। उमादे उनके चरण दबा मानो जीवन की पहली सार्थकता प्राप्त करती है, ग्रौर भीमा तान छेड़ देती है—

धिन उमादे सांखली, ते पिय लियो मुलाय। सात बरसरो बांछड़चो, तो किम रैन बिहाय॥ किरती माथे ढल गई, हिरग्गी लूबाँ खाय। हार सटे पिय ग्राग्गियों, हँसे न सामो थाय॥ ग्रम्मल एराक्या न चढ़े, रोढा रो ग्रसवार। लाला लाल मेवाड़ियाँ, उमा तीज बल भार॥

— उमादे सखी तू धन्य है ! श्राज तूने प्रियतम को ऋय कर लिया, सात लम्बे बर्षों का यह वियोग-काल कैसे ब्यतीत किया है ? कृतिका ढल गई, मृगशिरा उदित है । तुम्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय मिला है, पर श्रभी तुम दोनों के बीच हास्य महीं फूटा । लालादे मेवाड़ की रत्न है पर उमा के सौन्दर्य का बल उससे तिगृना है,

परन्तु श्रचल ऐराकी श्रव्य पर नहीं रोढे पर चढ़ता है।

इन तीक्ष्ण व्यंग्यों का प्रभाव श्रचलिंसह पर कैसे न पड़ता, पर व्यंग्य से तिल-मिलाते हुए भी उन्हें लालादे को दी हुई प्रतिज्ञा याद श्रा जाती है। वह श्रपनी कमर नहीं खोलते। सूर्य की प्रथम किरगों के साथ लालादे की दासी उनको बुलाने के लिए श्राती है, तो उमादे का श्राकुल श्रन्तर पुकार उठता है—

पहो फटी पगड़ो हुआ, बिछरएा की है बार ।
ले सिख थारो बालमो, उरदे म्हारो हार ॥
भीमा इस ग्रसफलता पर भुँभलाकर पूरी भनकार से फिर गा उठती है—
हार सटे पिय श्राणियो

इस बार दबा हुग्रा पौरुष रुद्र बनकर इस पंक्ति का भेद पूछता है। भीमा गाती है—
लाला मेवाड़ी करे, बीजे करे न कोय।
गायो भीमा चारणी, उमा लियो मोलाय।।
पगे बजाऊँ घूँघरू, हाथ बजाऊँ तूँब।
उमा ग्रचल मुलावियो, ज्यूँ सावन की लूँब।।
ग्रासावरी ग्रलापियो, घिन भीमा धर्ण जारण।
धिन ग्राजुँगो दीहने, मनावर्णे महिराण।।

— मेवाड़ी लालादे जो करती है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। उमादे ने जो कय-चिक्रय किया है वहीं मैंने श्रापको गाकर सुनाया है। नृत्य श्रौर वीगा पर नीर-भरे वारिद की भाँति मैंने उसी गीत की वर्षा कर दी है। मेरी स्वामिनी उमादे धन्य है, जो राजा को मनाने का श्रवसर मिला है।

नारियों के इंगित पर नाचने वाले तर्क ग्रौर विवेक से रहित इस पुरुष की कल्पना मनोविज्ञान ग्रौर स्वाभाविकता की कसौटी पर चाहे कैसी ही उतरे, पर भीमा की वाक्-चातुरी ग्रौर व्यंग्योक्तियाँ उसके ग्रद्भुत व्यक्तित्व का परिचय देती हैं।

इन कितपय पंक्तियों के आधार पर भीमा के काव्य चातुर्य तथा वाक्-विदम्धता पर एक दृष्टि डाली जा सकती है। इन पंक्तियों में कला के सौष्ठव की आशा करना ही भीमा के प्रित अन्याय करना है। काव्य-जास्त्र के नियमों से अनिभन्न, भाषा के प्रवाह और माधुर्य की महत्ता का मूल्यांकन करने में असमर्थ, छंद तथा अलंकार के नाम से भी अपरिचित, उस चारणी की इन पंक्तियों में विदम्धता तथा व्यंग्य ही प्रधान है। यही व्यंग्य तथा उपमायें किसी कुशल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर काव्य बन जाते, पर भीमा की तीक्ष्ण तथा मधुर भावनाय उसकी भाषा की प्रामी-एता तथा कर्कशता में लुक्त होती-सी जान पड़ती हैं। चारण-परम्परा के अनुसार उसने अपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन की समस्याओं को यथार्थ

रूप में रख उसी ढंग से उसने उनका समाधान भी ढूँढ़ने का प्रयास किया। श्रादशों की श्राड़ ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वरन् समस्या के प्रत्यक्ष पाइवं की प्रधानता देते हुए श्रपनी विदग्धता को काव्य तथा संगीत में बाँधकर कला को जीवन में उपयोगिता की कसौटी बनाया।

इन पंक्तियों में हृदय-पक्ष यदि प्रवल नहीं तो क्षी एा भी नहीं है। ग्रान्तरिक ग्रनुभृतियों का सूक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर ग्रपनी बाल-सहेली के प्रति स्नेह, सहानुभृति तथा उपकार की भावनाएँ हृदय से विच्छिन्न तो नहीं की जा सकतीं। उमादे के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण ही उसकी व्यथा से भीमा को काव्य-प्रेर्गा मिलती है। यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की मूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में से नहीं है, पर इसके हृदयस्पर्शी होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। जहाँ तक उसके काव्य के भाव पक्ष का सम्बन्ध है, वह साधारए। है । कलापक्ष के ग्रस्तित्व के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य है, ग्रौर न इनमें भावों की वह चरमाभिव्यक्ति है, जहाँ साधना की चेष्टा न होते हुए भी ग्रनुभृतियाँ कला बन जाती हैं। भाषा में न तो परिष्कार है ग्रौर न पाण्डित्य। स्थानीय प्रचलित शब्दों के बहल प्रयोग हैं, कहीं तो आवों की सरसता भाषा की ग्रामीराता में बिलकुल खो ही गई है। इन सब ग्रभावों तथा त्रुटियों के होते हुए भी उसमें जीवन है, व्यंग्य है ग्रोर विदग्धता है जिसे देखकर ऐसा भास होता है कि श्रपने श्रनुकूल वातावरण तथा श्रपने विकास का थोड़ा भी श्रधिक श्रवसर पाकर भीमा की प्रतिभा कहीं स्रधिक प्रस्फुटित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के श्रभाव में शायद वह ग्रपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त करने की ग्रिध-कारिगाी होती।

पद्मा चार्गी—इनका समय सन् १५६७ के लगभग माना जाता है। यह चारण माला जी साहू की पुत्री तथा बारहट शंकर की पत्नी थीं। वीकानेर राज्य के अन्तःपुर में यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता है कि इनका कार्य भीमा चारणी की भाँति अंतःपुर की रानियों का मनोविनोद करना तथा दहाँ चलती हुई प्रतिस्पद्धां को लेकर पद और कविता बनाना था। डिंगल में यह गीत और कविता लिखा करती थीं। बीकानेर-नरेश अमर्रांसह उन दिनों अकबर के बिरुद्ध कान्तिकारी स्वर उठाकर उसके कोच इत्यादि को लूटने में प्रवृत्त रहते थे, पर अकबर के विशाल वैभव के सामने इस छोटे से आत्माभिमानी राजा की क्या चलती? मुगल-सेना ने उनके सैनिकों को कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अमर्रांसह उस समय निद्रावस्था में थे। सोते हुए सिंह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि अमर्रांसह कोध में अपना विवेक खो बैठते थे। ऐसी स्थित में पद्मा ने राग छेड़ उनकी निद्रा भंग की। उस गीत की

बस एक ही पंक्ति प्राप्त है-

#### जाग जाग कल्यारा जाया।

राजा की निद्रा टूटी। श्राक्रम एकारियों को परास्त करते हुए, वह वीर गित को प्राप्त हुए। उनके जीवन के साथ बँघी हुई पित्नयाँ श्रौर रिक्षतायें उनके साथ सती हो गईं। पद्मा ने उन सितयों की वीरता पर कई दोहे कहे, जो प्राप्त नहीं हैं। पर राठौरों के प्रशस्ति गीतों के एक संग्रह में एक गीत इस ग्राशय का श्रवश्य मिलता है जो इसकी सत्यता का प्रमाग देता है—

— आकाश में रएतूर का कठोर गर्जन गूंज रहा है। सिंधु का भयानक स्वर लेकर सेना भुकी थ्रा रही है। वीर राजा के वैर रूपी जल को मथता हुथ्रा मुगल सेना का अग्रएाी आगे बढ़ रहा है। उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती है और उसे उड़ा देती है। राजा श्रपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता है। पाबासर में इस प्रकार खड़ा-युद्ध चल रहा है। राजा चीरतापूर्वक लड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए रक्त से नहाया पड़ा है। सती पुष्पा तथा दूसरी श्रप्सरावत् रूपवाली सती स्त्रियां उसके सम्मुख श्राती हैं। हिर की नगरी से श्राये हुए विमान पर उसके भूलते हुए प्राएा श्रासीन होते हैं और राठौरराय इस प्रकार स्वर्ग को प्रयाग करते हैं।

इन कुछ पंक्तियों में व्यक्त श्रोज श्रौर करुगा काव्य की कसौटी पर उत्कृष्ट नहीं ठहरते। कला का इनमें स्पर्श भी नहीं है, पर भाव-दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुग़ल सेना की गर्जना, रक्त-रंजित राजा का शरीर, पित के साथ जलती हुई सितयों के दृश्य, टेड़ी-मेड़ी भाषा तथा भंग छंदों में व्यक्त होने पर भी हमारी श्रांक्षों में सजीव हो उठते हैं। राठौरराय के भूलते हुए प्राणों के उल्लेख में युद्ध-जितत मृत्यु साकार हो उठती है। विकृत शब्दावली की वीहड़ता में छिपे हुए भावों को प्रयास करके निकालना पड़ता है। स्वर्ग का ग्रपभ्रंश सरग तो समक्ता जा सकता है, पर सरोग की व्युत्पित्त स्वर्ग तक ले जाने की कल्पना दुरूह है। परन्तु भ्रोज तथा करुए। का व्यक्तीकरण पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन भावनाश्रों की एक हल्की छाप हृदय पर पड़े बिना नहीं रहती। कवि-कल्पना का भी हल्का-सा पुट मुग़ल-सेना के ग्रग्रणी की शौर्यपूर्ण गित के वर्णन में मिलता है।

इन पंक्तियों की लेखिका में यद्यपि विदग्धता, काब्योचित कल्पना तथा भावु-कता का ग्रभाव है, पर वह विकास के साधनों के ग्रभाव के कारण है। सीधी-सादी रीति से भावों के व्यक्तीकरण में जो थोड़ी-बहुत मार्मिकता ग्रा सकी है, वह उनकी ग्रविकसित प्रतिभा की द्योतक है।

ं बिरज्रबाई—इनका रचनाकाल लगभग सन् १७४३ श्रनुमान किया जाता है। यह जोधपुर के महाराज श्री अभयसिंह जी की राजसभा में रहने वाले चारण कविराज करनदीन की बहन थीं। कविराज के सदृश ही बह भी भड़कीले कवित्तों ग्रौर गीतों की रचना करती थीं। यद्यपि वह किसी राजा के श्रन्तःपुर में नहीं रहती थीं, श्रीर न स्त्री होने के कारण यह किसी राजसभा में जाकर प्रशस्ति-गान सूना सकती थीं, पर उनमें कविता लिखने की रुचि थी। कहा जाता है कि एक बार उनका भतीजा चंपावत ठाकुर प्रतार्पासह के पास जाने लगा। स्वयं कवित्त या गीत लिखने की प्रतिभा उसमें न थी। पर चारण-परिवार का होकर अपनी यह अक्षमता प्रदक्षित करने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा था। उसकी बुग्रा विरज्वाई को उसकी इस बालाकांक्षा का श्राभास मिला। उन्होंने उससे किसी से न कहने का वचन लेकर उसे कुछ पद लिखकर दिये। चाररों का कार्य युद्धकाल में उत्तेजना की कविता लिखना था। पर साधारणतः वे राजाश्रों ग्रौर शासकों की प्रशंसा, जीवन के दूसरे ग्रंगों से विषय लेकर भी किया करते थे। राजा की वेश-भूषा, उसकी सेना, उसका अन्तःपुर ग्रौर स्त्रियां सभी उन्हें काव्य-रचना के लिए सामग्री ग्रौर प्रेरेगा प्रदान करते थे। बिरजबाई की इन पंक्तियों में भी इन चाट्कितयों वाली प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। राजा के ग्रश्वों का वर्गान ग्रौर उसके दान पर कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं, पर भाव ग्रौर कला दोनों ही दृष्टियों से यह रचनाएँ अधिक महत्त्व नहीं रखतीं। न तो उनमें अनु-भित की तीव्रत है, न कल्पना की सजीवता और न सगुरा सुगढ़ कला, पर सीधी-सादी तुकबन्दी ही उस युग की नारी की ग्राशातीत देन है।

कहो सुचाला ऐराकी, नाव जेरी की बखास कीजै।

ऐराकी रूप माँ श्राछा नाखां रीभावर पती।।

ऐराकी काछी एहा बाजराज। छछेहा बछेक रथा" ठेके खुराँ डोहरऐस फौज। सत्था सोहरास कारजाँ, श्रारोहरोस पातसाहा।। मोहरास एहातुरी नन्द देव रूप लोभ बोल दे दलाला भाई। ग्रमोल दे बड़ाई हेमरास ॥ नगासुं तोल दे जराँ खोल दे खंखघारी नीठ। हाथी साईं डोल देता, मोल दे हवास ॥ पातरती ताते गीस रीती पंथ बिनु पंथी। यूँ सारे दूसरेरे परीती, चीती कंत ज्यूँ उडाए।।।

—यह कितनी सुन्दर गित वाला ईराकी ग्रव्व है। इसका वर्णन किस प्रकार किया जाय। यह रूप का इतना सुन्दर है कि मन को मुग्ध कर लेने का इसमें ग्रद्भुत गुगा है। यह तो ग्रद्भों का राजा जात होता है। इसके इस गुगा का क्या वर्णन करूँ। यह प्रतापिंसह के रथ में जुतने योग्य है। इसके मस्तक पर फील ग्रौर खुरों में नाल जड़ी है। सेना में इसकी शोभा ग्रलग ही दिखायी देती है। इस पर ग्रारोहित कुँवर प्रताप बादशाह के समान प्रतीत होते हैं। इसका सौन्दर्य देवताग्रों के मद को मथने वाला है। इसके रूप के प्रति राजा महीपींसह भी ग्राक्षित हो गये हैं, इसके लिए ग्रमूल्य धन दो, हेमराशि दो, रत्नों से इसका मोल करो। खड्गधारी प्रतापिंसह को इस पर ग्रारोहित देख में मोहित हो गई हूँ।

वर्णन के किया-पद में स्त्रीलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से पूछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुन्ना है, ग्रौर श्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षी बालक को भयभीत ग्रौर निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बुद्रा बिरजू- बाई ने यह पद लिखा है।

बिरजूबाई की इन पंक्तियों को काव्य की संज्ञा देना उतना ही उपहासप्रद है जितना कि किसी बालक के टूटे-फूटे शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कविता कहना। परन्तु प्राचीन काव्य में ग्रक्षर के नाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका उल्लेख ग्रावश्यक समभक्तर यहाँ उद्भृत किया गया है।

नाथी—नाथी द्वारा रचित जो हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं उसका उल्लेख श्री टेसीटरी ने श्रपनी 'डिस्किप्टिव कैटालॉग श्रॉव बार्डिक पोयट्री' की एक प्रति में किया है। नाथी के व्यक्तित्व के विषय में इस प्रति में कोई उल्लेख नहीं है, केवल श्रनुमान किया जाता है कि वह भोजराज की प्रश्ने थी। टेसीटरी ने भोजराज को ग्रमरकोट का

शासक माना है श्रौर नाथी को उनकी पुत्री। उनका कथन है कि चन्द्रसेन के पुत्र राजा भोजराज संवत् १६०० के श्रासपास शासन कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी। उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्वत् माना गया है। उनका विवाह डेरवारा नामक स्थान पर हुग्रा था, श्रौर वहीं विष्णु की भिक्त में रत होकर उन्होंने इन भिक्तिपदों की रचना की। हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित किया है—

| भगत भाव का चन्द्रायग्। | २१०     | चरग  |
|------------------------|---------|------|
| गूढारथ                 | છછ      | ##   |
| साख्याँ                | ३३८     | **   |
| हरि-लोला तथा नाम-लोला  | प्रइप्र | . 19 |
| बालचरित                | ६२      | 7)   |
| कंस-लीला               | 308     | **   |

रचना की मात्रा इतनी अधिक होते हुए भी इस प्रति की अप्राप्ति के कारएा उसकी देन का उचित मूल्यांकन करना असम्भव है। परन्तु उस युग में इस परिमाएा में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य को साधारएा अनुमानित देन से कहीं अधिक मात्रा का आ्राभास मिलता है।

राव योधा की सारवाजी रानी—'कृष्ण जी री वेली' के नाम से डिंगल काव्य में अनेक रचनाएँ की गईं। इसी नाम की एक हस्तिलिखत प्रति की रचियता श्री देसीटरी ने इस रानी को माना है। यद्यपि इस रचना का नाम 'कृष्ण जी री वेली' है, पर वास्तव में इसमें केवल रुक्मणी के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन है जिसकी प्रथम पंक्ति है—

#### श्रनोपम रूप सिंगार श्रनीपम भूषरा श्रंग ।

ठकुरानी काकरेची—श्रीमती काकरेची गुजरात के अन्तर्गत काकरेची प्रदेश के एक प्राम दियोधर के ठाकुर बाघेला अगराजी की पुत्री थी। इनका विवाह मारवाड़ देश के पिश्चम परगने केशीनगर के चौहान राव बल्लू जी के पुत्र नरहिर दास जी से हुआ था। इनके पित की मृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई। उनके श्वसुर और पित शाहजहाँ की अधीनता में थे। कहा जाता है कि इनके पित की मृत्यु के बाद उनके रूप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप धारण करके आया और यह कह-कर कि शत्रुओं ने मेरे मरने की भूठी खबर उड़ा दी है, उन्हें छलना चाहा। पर उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा—

धर काली का करधरा, श्रधकाला श्रगरेस । नाहर नेजाँ ने बिजया, क्यों पलटाऊँ बस ।। इसके स्रतिरिक्त उनके लिखे हुए और भी दोहे कहे जाते हैं पर उपलब्ध नहीं हैं।

चम्पादे रानी—यह जैसलमेर के राव लहरराज की पुत्री और बीकानेर के राजा के अनुज पृथ्वीराज की रानी थी। मुन्नो देवीप्रसाद ने इनका रचनाकाल १६५० वि० सम्वत् माना है। श्री निर्मल जी ने इस विषय में भ्रान्तिपूर्ण मत दिया है। एक श्रीर वे पृथ्वीराज को ग्रकबर के दरबार में होना बतलाते हैं और दूसरी श्रोर इनका समय वि० स० १८१० मानते हैं। ग्रकबर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, ग्रतः मुन्नो देवीप्रसाद जी का मत ग्रधिक विद्वसनीय जान पड़ता है। पृथ्वीराज स्वयं डिंगल और पिंगल के श्रेष्ठ कविथे। प्रेम दीपिका नाम से रचनाओं की हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने का उल्लेख नागरी-प्रचारिगी सभा की खोज-रिपोर्ट में है। पृथ्वीराज के उजड़े हुए जीवन में चम्पा सौरभ लेकर ग्राई। ग्रपनी पूर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृथ्वीराज के हृदय श्रीर जीवन में छाई हुई उदासी श्रीर निराज्ञा का ग्राभास उनके इस दोहे से मिलता है:

तो राध्यो नींह खान रूपा रे, वारा दे निसङ्ड। मो देखत तू बालिया, लील रहदा हड्ड॥

—हे ग्राग्न, ग्रब से मैं तुभ में पका हुग्रा भोजन कभी नहीं करूँगा। तूने मेरी लीला को मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केवल श्रस्थियाँ शेष रह गईं।

चम्पा ने श्रपने मृदु स्वभाव श्रौर सौन्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन के सुनेपन को मिटा दिया। श्रपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम श्रौर सुख से प्रेरणा पा उसने श्रनेक दोहे लिखे। उनके जीवन के श्रत्यन्त रोचक प्रसंग का उल्लेख मिलता है। रिसक श्रौर भावुक पृथ्वीराज को दर्पण में एक क्वेत केश दिखाई दिया। उन्होंने उसे उखाड़कर फेंक दिया। उनकी इस चेष्टा पर चपल श्रौर किशोरी चम्पा ने श्रपनी मुस्कान बिखेर दी, जिसके दर्पण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्ब पर पृथ्वीराज की दिष्ट गई। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखे—

पीथल धोता ग्राबियाँ, बहुली लग्गी खोड़।
पूरे जोवन मदमग्गी, ऊँभी मूह मरोड़।।
पीथल पल्ली टमुक्कियाँ बहुल्ली लग गई खोड़।
सामीनता हासा करे, ताली दे मुख मोड़।।

— स्वेत केश आ गये हैं, एक बहुत बड़ा दोष आ गया है। पूर्ण यौवन में मदमाती युवती मुँह फेरकर खड़ी हैं। स्वेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होकर भी उपहास कर रही है।

चम्पा किन सुन्दर शब्दों में उनको इस मानसिक ग्लानि का उपचार बनकर कहती है—

प्यारी कहे पीथल सुनो, धोला दिस मत जोय । नरा नाहरा ' ''''', पाका ही रस होय ॥ खेड़ज पक्का धोरियाँ, पंथज गउघाँ पाव । नरा तुरंगा बन फला, पक्का साव ॥

—हे प्रियतम ! सुनो, इवेत को सदैव ही बुरा नहीं कहते। नर, नाहर भ्रौर .... परिपक्व होने पर ही रस से पूर्ण होते हैं। लोगों की सार्थकता पकने में है, ऊँट की मार्ग तय करने में। नर, तुरंग भ्रौर वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते हैं।

ऐसी भावुक श्रौर मुखर रानी की रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं, पर श्रपने पित की काव्य-रचना में उसका पूर्ण सहयोग रहता था.। ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेरणा ही थी, पर उनके सिक्रय सहयोग की बात भी काक़ी प्रसिद्ध है। एक बार राजा को ग्रपने रुक्मणी वेश नामक ग्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णन करते समय छन्द की मात्राएँ पूर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उनके विन्यास के श्रनुसार नहीं श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए 'चन्दन पाट' के श्रागे 'कपाट हि चन्दन' जोड़कर चरण पूरा किया—

#### चन्दन पाट कपाट हि चन्दन।

इन पंक्तियों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ भी नहीं है, परन्तु इन दो-चार उल्लेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सौरभ के एक करण का स्राभास स्रवस्य मिल जाता है।

रानी रारधरी जी—इनका उल्लेख श्री मुन्ती देवीप्रसाद की राजपूताना के हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट में हैं। इसके ग्रितिस्तत 'मिहला मृदुवाणी में' उनकी रचना के कितपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उनका वास्तिवक नाम क्या था, यह तो ग्रिनिश्चित है, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के राणा की पुत्री होने के कारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से ही पुकारा जाता था। उनका विवाह सिरोही के राव जी से हुग्रा था। खेद का विषय है उनके निवास का यह संकेत प्राप्त होने पर भी उनके पिता ग्रौर पित का नाम ग्रिप्राप्त है। सिरोही राज्य में ग्राबू पर्वत की रमणीय ग्रौर सुरम्य स्थली के प्रति ग्राक्षित होना राव साहब के लिए स्वाभाविक था। राव साहब तथा रारधरी जी की जो पंक्तियाँ प्राप्त हैं उनसे उनके मुखमय विवाहित जीवन का संकेत मिलता है। ग्राबू की सुरम्य प्रेरणा से राव साहब ने निम्नलिखत पंक्तियाँ लिखीं—

टूंके टूंके केतकी, भिरने भिरने जाय। ग्रर्बुद की छवि देखता, ग्रौर न ग्रावे ग्राय।। —गिरि के एक-एक शिखिर पर केतकी खिली है, जूही के पुष्प भड़ रहे हैं, ग्रर्बुद की इस छवि को देखने के पश्चात् मन ग्रीर कहीं नहीं लुब्ध हो सकता।

पर्वत की श्रसम चढ़ाइयों से श्रमित रानी को यह पंक्तियाँ श्रच्छी न लगीं। श्रपने पिता के देश के सामने पित के स्थान को तुलना में निम्न सिद्ध करने की चेष्टा में उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की—

> पिय ग्राछो भखनो जहर, पालो चलनो पंथ। ग्रर्बुद ऊपर बैठनो, भलो सरायो कंथ।।

—इतने विषम पंथ पर चलने से ग्रच्छा ही ग्रफ़ीम खा लेना है। ग्रर्बुद की क्षीड़ा की, हे कंत ! तुम व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो।

नारी-मुलभ चपलता से निकले हुए ये शब्द राव जी को बुरे लगे या भले, पर उन्होंने मानो उनकी खीभ का ग्रानन्द उठाते हुए कहा, क्या तुम्हारे निर्जल-निर्गुरण देश से भी हमारा ग्राबू गया-बीता है ? इस पर रानी उत्तर देती है—

घर ढाँगी, म्रालम धनी, परगरा लूना पास । लिखियो जिरा ने लाभ-सी, राड़धड़ा-से वास ॥

—मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ श्रालम ईश की पूजा होती है। निकट ही लूस नदी का प्रवाह है, ऐसे राड्धड़े का वास बड़े भाग्यवान को प्राप्त होता है।

ढाँगी राड़धरे में बालू के एक विशेष टीले का नाम है जिसके लिए कहा जाता है कि एक बार किसी बादशाह ने अपने अरबी घोड़ों के लिए अरब देश से रेत मँग-वाया था, जिसे एक विशास बैलों पर लादकर दिल्ली की और जा रहा था। राजस्थान के राड़धर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने वादशाह की मृत्यु का समाचार सुना और निराश होकर सब रेत वहीं डाल गया।

रानी रारधरी की लिखी हुई यह चार-पाँच साधारण पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य के विशाल महासागर में एक क्षुद्र बिन्दु के समान भी नहीं हैं, पर विशालता की गरिमा में क्षुद्रता की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हरिजी रानी चावड़ी जी—इनका विवरण भी मुन्शी देवीप्रसाद की 'महिलां-मृदुवाणी' में मिलता है। इनका समय अठारहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है। इनका जन्म गुजरात प्रान्त में एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हुआ था। धजोपुर के महाराजा मानसिंह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य में राजमिहिषि बनने की रेखाएँ खींच दीं। यह जोधपुर के महाराजा मार्नासह जी की दूसरी रानी थीं। रसिक मार्नासह के सम्पर्क से रानी की प्रतिभा भी प्रस्फुटित हो रही थी। अनेक रानियों से घिरे हुए मार्नासह के हृदय पर उनकी गुण-ग्राहिता, सौंदर्य तथा कला-प्रियता का प्रभाव सबसे अधिक था। उनके सुखी विवाहित जीवन का संकेत राजा मार्नासह तथा स्वयं उनकी रचनाओं में मिलता है। एक बार वह स्नानालय में थीं कि राजा मार्नासह ग्रा गये। उन्होंने दासी से उनके पास ग्रपने कुलदेव नाथ जी की शपथ भेजी कि ग्रभी वह न ग्रायँ। राजा लौट तो गये, परन्तु श्रृंगारोपरान्त रानी के, राजा को बुलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने यह कहकर—तुमने मुभे इतनी बड़ी शपथ दिलाई है, मैं कैसे ग्रा सकता हूँ?—जाना ग्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ मास तक चला। इसी ग्रन्तर में वर्षा-ऋतु ग्रा गई। सावन की तीज पर सुहागिनों के श्रृंगार ग्रौर सौन्दर्य सार्थक होने लगे, तब रानी ने निम्नलिखित ख्याल लिखकर राजा के पास भेजा, ग्रौर उससे राजा मार्नासह का मान टूट गया—

बेगानी पधारो म्हारा श्रालीजा जी हो। छोटी-सी घीरा रा पीव ॥ नाजक साविंगयो रयोदे । उमंग हरि जी ने श्रोडन दिखाती चीर।। श्रोसर मिलयो कह जी रो थाँ पर नाजक धरग रा

—हे ब्रालीजा ! में तुम्हारे ब्रभाव में बेसुध हो रही हूँ। तुम्हारी कोमल घन कुम्हला रही हैं। सावन की उमंगें चारों ब्रोर छा रही हैं, तुमसे मिलने की उत्कण्ठा बढ़ रही है। हे प्रिय! मेरे प्राण तुम्हों पर लगे हैं, तुम्हारी कोमल धन्या की यह दशा हो रही है।

मानसिंह की रसज्ञता और रिसकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास का साधन दिया, पर बहुलता का अभ्यासी उच्छृं खल पुरुष एक की सीमा में बँधकर कब तक रहता। मानसिंह ने इनके देखते-देखते अनेक विवाह किये, और रानी ने उन अवसरों पर मंगल-गीतों की रचना करके अपने दु:ख में भी सुख के गीत गाये थे। उन मंगल-गानों में से एक यह है—

चाली मृगा नैशिया जी चम्पा ब्याहियाँ। उठे तिरायाँ, लाल तम्बडा साथी। पनी सुमरे संगरा मिएायाँ, ज्युँ माल्या रा मदमाती ॥ रसीलो नींद राज विशायाँ । सुख रंग समाज सखी, फेर बंधावरा चालो बिरायाँ ॥ पिव केसरिया

— मृग-नेत्र वाला नायक चम्पा से विवाह करने जा रहा है। लाल तःम्बूल का रंग उसके ग्रधरों पर है। ग्रपने इष्ट मित्रों के साथ वह ऐसा शोभित होता है मानों किसी माला की मिएा हो। रसीलेराज, यौवन की तन्द्रा में मदमस्त सुख-समाज से घिरा हुग्रा है। चलो सखी, उसके सिर पर ग्राज फिर केसरिया पाग बाँधें।

राजा की ग्रत्यन्त विलास-प्रियता ग्रौर राज-कार्य के प्रति उपेक्षा का लाभ उठाकर उनके राज्य-कर्मचारियों ने ग्रनेक षड्यन्त्र रचकर ऐसी स्थित उत्पन्न कर दी कि
राजा को सिहासन-च्युत होना पड़ा, राजनीति की जिंदलताग्रों को ग्रपने जीवन के
ग्रानन्द ग्रौर विलास-प्रियता के साथ-साथ समन्वित न कर सकने के कारण उन्होंने
युवराज को राज्य का भार सौंप दिया । योग्य राजा के योग्य पुत्र होने के नाते कुँवर
भी राज्य-कर्मचारियों की चाटू क्तियों से प्रभावित होकर, उनके परामर्श के ग्रनुसार
ग्रपने पिता को मरवाने का षड्यन्त्र करने लगे, पर स्वयं दुर्व्यसनों के भाजन हो पिता
से पहले ही स्वर्ग सिधार गये। यह स्वाभाविक था कि उपेक्षित पत्नीत्व, मातृत्व में
सफलता पाने का प्रयास करता, हरिजी रानी निरन्तर ग्रपने पुत्र का साथ दे रही थीं,
ग्रतः उन्हें भी इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पड़ा। इस प्रकार एक प्रतिभा,
केवल नारी होने के कारण, पित ग्रौर पुत्र को माध्यम बना ग्रपनी महत्त्वाकांक्षाग्रों की
पूर्ति का स्वप्न देखते-देखते लुप्त हो गई। शयन-कक्ष की एक कोठरी में बन्द, ग्रपने
ग्रहं की रक्षा करती, भूख ग्रौर प्यास से तड़पकर, उसने रोष से प्राग्त त्याग दिये।

रानी चावड़ी द्वारा रचित काव्य में कल्पना, अनुभूति तथा कला तीनों ही तत्त्वों का थोड़ा-बहुत समावेश है। पहले उद्धृत दोनों ही पदों में माधुर्य और कल्पना है। मंगल-गीत में अपने पित के वर-वेश धारण करने पर उनकी हार्विक अनुभूतियाँ अपने आप फूट निकलती हैं। हृदय में समाई हुई टीस उनके बहुत प्रयास करने पर भी छिप नहीं सकी। यौवन की तन्द्रालस्य में मदमस्त रसीलेराज के विवाह के अवसर पर, हृदय पर पाषाण रखकर, आनन्द के गीत गाये, पर उनके हृदय की छिपी भावना इस पंक्ति में फूट ही पड़ी—

### फेर बँधावरा चालो सखी। पिव केसरिया बरिएयाँ॥

विवाह के उल्लासमय वातावरण में वर के वेश श्रौर सौन्दर्य की गाथा गाते-गाते जो व्यंग्यानुभूति श्रपने श्राप व्यक्त हो गई है वही काव्य की सफलता है। विवशता की पराकाट्टा पर श्राई हुई मुस्कान के समान यह वाक्य हृदय में चुभ जाता है—चलो, फिर प्रिय के सिर पर केसरिया पाग बाँघें। गीतों की भाषा प्रसंगानुकूल सुन्दर तथा प्रवाह- युक्त है। साधारण भाषा में सरल भावों का व्यक्तीकरण कल्पना के सूक्ष्म पुट के साथ काक़ी श्रच्छा बन पड़ा है। सरलता के कारण भाषा शृंगारहीन नहीं जान

पड़ती, बिल्क सरल वाक्य-विन्यास में छिपी हुई विदग्धता मर्म-स्थल पर श्राधात करती है। मानसिंह के रिसक व्यक्तित्व से ही उन्हें रस की प्राप्ति हुई। उन्हों की छत्रछाया में श्रपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर श्रानन्द प्राप्त किया। श्रात्माभिव्यक्ति की यथेष्ट शक्ति का श्राभास उनके गीतों में मिलता है, तथा उनके गीतों को पढ़कर एक रिसक, विलास-भरी, मुखर सुहागिन की भावनाएँ श्रौर उपेक्षिता की विवशता साकार हो जाती है।

हिन्दी के विस्तृत तथा विशाल डिंगल काव्य के शौर्य ग्रौर माधुर्य की गरिमा तथा सौष्ठव की तुलना में इन चारिएयों की दो-चार पंक्तियों का मूल्य शून्य से बहुत ग्रिधिक नहीं है। पर विशालता की गरिमा में क्षुद्र की पूर्ण उपेक्षा ग्रसम्भव है। विभिन्न कंटकाकीर्ण परिस्थितियों से उलभते हुए व्यक्तित्व का यह ग्रवशेष उसके ग्रस्तित्व का महत्त्व प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है।

#### चौथा ग्रध्याय

# निगु ण धारा की कवयित्रियाँ

राजपुत इतिहास के पुष्ठों पर वैमनस्य की छाया देख जब विदेशी यवन शासक ग्रपने लोलप नेत्रों से भारतीय वैभव श्रौर ऐइवर्य की ग्रोर देख रहे थे, साधारण-से-साधारए। बात पर तलवार उठाने का श्रोज श्रौर साहस रखने वाले राजपूत एक संगठन के स्रभाव के कारए। श्रपने वीरत्व स्रौर शौर्य के होते हुए भी एक के बाद दूसरी पराजय से स्राकान्त हो रहे थे, स्रौर यवन स्रपनी महत्त्वाकांक्षास्रों की पूर्ति में भ्राज्ञातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे। भारतीय गौरव की भ्रानेक शक्तियाँ भ्रालग-प्रालग ग्रास्तित्व लेकर छिन्न-भिन्न हो गईं। शक्ति के संगठन के ग्रभाव ने स्वर्ण ग्रौर रत्नों से कीड़ा करने वालों को भिक्ष बना दिया। इस वैमनस्य ग्रौर महत्त्वाकांक्षा में स्त्री एक प्रधान कारए। बनकर ग्राई। भारत के महान् भाग्य-निर्मातात्रों की सफल नीति ने वैभव श्रौर ऐश्वर्य के जो उपकरण एक-त्रित किये थे; मौर्य, गुप्त ग्रौर वर्धनों की सफल राजनीति ने जिस वातावरण की सुष्टि की थी उसमें भोग-विलास ग्रीर ग्रानन्द प्रधान था। काम की तृष्ति जीवन की सफलता की कसौटी थी, इन्हीं भावनाम्रों से प्रेरणा पा श्रृंगार के ग्रंथों की रचना हुई। जीवन में प्रेम की प्रधानता के कारण साहित्य में भी शृंगार की ग्रभिव्यक्ति ही प्रधान रही। ऐसे वातावरएा के बाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि वे ग्रपने वीरत्व में श्रुंगार की प्रेरा को प्रधानता देते । प्राचीन काल की नारी, ग्रपनी परिस्थितियों से उलभती. नये विधानों में जकड़ती, छटपटाती, ग्रब इस ग्रवस्था की पहुँच चुकी थी जहाँ इन सोने की जंजीरों में ही उसे भ्रपना जीवन सार्थक दिखाई देता था। वैधानिक भ्रौर सामाजिक बन्धन उसने धर्म श्रौर मर्यादा के चमकीले श्रावररा में श्रपने श्राप लिपटा रखे थे। उसके लिए पुरुष को श्रानन्द की सामग्री बनने के श्रतिरिक्त श्रीर इसरा कार्य शेष नहीं रह गया था, केवल एक रूप में उसका ग्रस्तित्व शेष था, जो था उसका कामिनी रूप। यह कामिनी पुरुषों के जीवन में संभा बनकर ग्राई। राज्य श्रौर यश-प्राप्ति के हेतु किये गये युद्धों का वैषम्य नारी-ग्रपहरए। के लिए किये गये युद्धों से बहुत पीछे रह गया। संयोगिता की कहानी राजपूत इतिहास के पृष्ठों पर भ्रंकित एक ही कहानी नहीं है, कन्या-ग्रपहरएा एक साधाररा-सी बात हो गई थी। यद्यपि अपने इस रूप के लिए नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष ने जो कुछ किया, वह कहाँ तक नारी की भ्रोर देखकर किया भ्रीर कहाँ तक स्वयं भ्रपनी भ्रसंयत उच्छं-

खल प्रवृत्ति की ग्रोर देखकर; इस प्रश्न की प्रतिध्वित बिना उत्तर के गूँजकर लौट ग्राती है। पर यह सत्य है कि समाज ग्रौर राजनीति नारी के प्रति लोलुप दृष्टिकोएा के कारण विचित्र-से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृष्ठों में दृष्टिगत नारी के रूप ग्रौर शक्ति का ग्रालोक क्षीण होते-होते मध्य पृष्ठों पर ग्राकर पूर्णतया लुप्त हो गया। राजस्थान के जौहरें की ग्राग भी क्षीण होती जा रही थी, हिन्दी के जिस युग में निर्गुण काव्य-रचना ग्रारम्भ हुई, नारी की स्थित गम्भीरतर होती जा रही थी।

राजनीतिक स्थिति—पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में हिन्दी काव्य में निर्मूण धारा का प्रादुर्भाव हुग्रा। ग्रनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों के संयोग से इस ग्राध्यात्मिक ग्रान्दोलन को प्रेरणा मिली। तत्कालीन राजनीति की ग्रव्यवस्था से भी इस ग्रान्दोलन का विकास हुग्रा। मुसलमानी विजयों के द्वारा दो विभिन्न संस्कृतियों तथा दो ग्रसम शिक्तयों का पारस्परिक सम्पर्क हुग्रा। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ग्रनेक प्रतिक्रियायें हुईं। यद्यपि बलात् धर्म-परिवर्तन कुरान के सिद्धान्तों के विचद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररबों तथा उनके पद्यचिह्नों का ग्रनुसरण करने वाले दूसरे मुसलमान ग्राक्रमणकारियों के साथ मृत्यु की विभीषिका, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुग्रों ने ग्रपनी सामर्थ्यानुसार उनका सामना किया। पर ग्रनेक विषम परिस्थितियों ने उनकी पराजय निश्चित कर दी।

युद्ध-भूमि में मारे गये सैनिकों के स्रतिरिक्त प्रत्येक मुसलमान विजेता के हत्या-काण्ड में सहस्रों मारे जाते थे तथा लाखों बन्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा संस्कृति के केन्द्र तक प्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायी रूप से बस जाने तथा साम्राज्य-स्थापन के पश्चात् भी मुसलमानों ने हिन्दु प्रजा को मुसलमान शासक की पीड़न-नीति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग केवल कर चुकाने वाली इकाइयों के रूप में ही शेष रह गया था। शासकों की मर्यादा की रक्षा के नाम पर हिन्दु क्यों के लिए ग्रश्वारोहरण, शस्त्र-धारण, सुन्दर वस्त्र-धारण, ताम्बूल-पान इत्यादि प्रपराध माने जाते थे। हिन्दु ग्रों की दशा इतनी दयनीय थी कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पड़ता था।

विषय-निर्वाह के लिए निर्गुरा काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक विषमतास्रों का स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पंड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना स्राव्-इयक है। युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पश्चात् विजित जाति की स्त्रियों की स्रकल्पनीय दुर्दशा होती है। विदेशियों के युद्धों में ही नहीं स्रपितु राज्यों के पारस्परिक भगड़ों के फलस्वरूप भी स्त्रियाँ विजयी राज्य के प्रासादों की शोभा बढ़ाने लगी थीं। तातारों तथा मुग़लों के श्राक्षमएं की भयावहता में तत्कालीन नारी का करएं चीत्कार कल्पना के कर्ण-कुहरों में छा जाता है। सैनिक जीवन का श्रनुशासन उच्छृ खलता प्रदर्शन का पूर्ण श्रवसर पाकर श्रपनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता है। उस समय नारी तथा कन्या-श्रपहरएं द्वारा सैनिकों की चिर-तृष्ति कामनाश्रों की श्रिभिच्यिकत का साधन प्राप्त होता था। श्रराजकतापूर्ण तथा उच्छृ खल राजनीति तथा शासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए श्रीर उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए श्राव-श्रयक था कि उसे घर की दीवारों में बन्दी बनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियाँ नारी के जीवन-क्षेत्र को संकृचित बनाने में प्रधान कारएं। वनीं।

सामाजिक स्थिति—भारत की सामाजिक व्यवस्था की विषमताश्रों में भी स्त्री के प्रति उपेक्षा का कारण निहित दिखाई देता है। ग्रनेक विचित्र तकों द्वारा बाल-विवाह का प्रतिपादन किया गया। भारतीयों के भाग्य-नियामकों ने धर्म के नाम पर बारह वर्ष से ग्रधिक ग्रायु की कन्या का विवाह शास्त्र-विरुद्ध कर दिया। कुछ इति-हासकार इस विषाक्त प्रथा का मूल यवनों का ग्रात्रमण बतलाते हैं। यवन धर्म-युद्ध में विश्वास न करने के कारण लूटमार ग्रौर स्त्रियों का ग्रपहरण करने में बिलकुल नहीं हिचकिचाते थे। इसीलिए छोटी ग्रायु में कन्याग्रों का विवाह शास्त्रविहित बना दिया गया, पर ग्रात्रमणकारियों के लिए विवाहित ग्रौर ग्रविवाहित कन्याग्रों में कोई ग्रधिक ग्रन्तर का कारण नहीं दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का ग्रंकुर पौरुष्टिं की चरम ग्रौर हेय स्वार्थवृत्ति में ही फूटता हुग्रा दृष्टिगोचर होता है।

कन्या को समाज और राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व सती-प्रथा पर है। राजस्थान के जौहर का यह विकृत रूप उसके इतिहास में एक ऐसी गहरी कालिमा है कि मर्यादा और त्याग की चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस पर पोतना चाहें उसका धब्बा मिट नहीं सकता। एक पुरुष की मृत्यु के साथ उसकी स्त्रियों का जीवित जल जाना नहीं अपितु जला दिया जाना यह व्यक्त करता है कि संसार में नारी उपभोग की अधिकारिएी नहीं, सामग्री बनकर आई थी। जिस सामग्री का कोई मूल्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का अनुरंजन करने और माँ बनकर किसी का पालन करने की क्षमता नहीं रखती, उसके जीवन का मूल्य क्या है ? उसे जला-कर राख कर डालना हो उचित समभा गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने भारतीय स्त्रियों के त्याग और बलिदान का ढिढोरा पीटते हुए इस प्रथा को न्यायोचित बतलाया, पर हँसते-हँसते पति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक बल का भेद, दाह के पहले पिलाये गये धतूरे और मंग, खोल देते हैं। मद में चूर कभी हँसती, कभी रोती, अर्द्ध-चेतन नारी सोलह श्रु गार से सजी, ढोल और अन्य वाद्यों के

रव के बीच चिता में प्रवेश करती थी। करुए चीत्कारों को वादनों के तुमुल नाद में छिपा दिया जाता था। दृश्य की वीभत्सता को छिपाने के लिए राल इत्यादि धु गाँ देने वाली वस्तुएँ डाल दी जाती थीं। इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहर्धीमएगी को पुरुष बलात् स्वर्ग में भी लेजाकर वहाँ उससे अपनी सेवा स्वीकार कराता। स्थिति की यह वीभत्सता और भयंकरता उस युग की विवश नारी का इतिहास कहने के लिए यथेष्ट है।

दुस्साध्य वस्तुओं का सूल्य ग्रधिक होता है। समाज ग्रौर राष्ट्र में उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ-साथ, नारी के मूल्यांकन में कमी का बड़ा कारण उसकी सुलभता, रही है। ग्राचार के बन्धन पुरुष के लिए नहीं के बराबर थे, ग्रनुरंजन की सामग्री नारी के पत्नी-रूप तक ही नहीं सीमित थी। पत्नी-रूप में भी बहु विवाह प्रथा ने स्त्रियों का पक्ष बिलकुल हल्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने मानसिक बल पर विजय पाकर इतिहास के ग्रारम्भ में जिस पीड़न का प्रथम ग्रध्याय ग्रारम्भ किया था, वह मध्यकाल में इस सीमा पर पहुँच गया था।

धार्मिक स्थिति-एक ग्रोर वैधानिक ग्रीर सामाजिक क्षेत्र में निरीह ग्रौर मूक ंनारियों के साथ यह न्याय हो रहे थे, राजनीति में पुरुष की उच्छु खल पिपासा के कारए। उसके नाम पर युद्ध हो रहे थे श्रौर दूसरी श्रोर इन सभी भौतिक क्षेत्रों से जनता की वित्तयों को हटाकर ब्राध्यात्मिकता की ब्रोर भुकाने का प्रयास किया जा रहा था। नारी का मल्य जड़ पदार्थों से किसी भी प्रकार अधिक न रह गया था। ऐसे युग में जनता के नैराइयमय संघर्ष को जीवन की सफलता श्रीर सार्थकता में परिशात करने का श्राध्या-त्मिक ग्राश्वासन दिया गया । संघर्ष में नारी सबसे बड़ी ग्राकर्षण थी । ग्रतः उसकी भत्संना ग्रौर उपेक्षा के बिना पुरुष की उच्छ खल प्रवृत्ति को बाँध सकना ग्रसम्भव था। मसलमानों के ग्राक्रमए। से ग्रधिक भयावह उनका हिन्दुग्रों के प्रति व्यवहार था। मसल-मान ग्रपने प्रभत्व के मद में ग्रौर हिन्दू ग्रपनी ग्ररक्षित ग्रवस्था के भय से एक दूसरे के निकट ग्राने में ग्रसमर्थ थे। यद्यपि स्थिति की विषमता चरम सीमा पर थी, पर दोनों ही मत के कुछ विशिष्ट जन एक मिलनसूत्र की स्रावश्यकता का स्रनुभव कर रहे थे ग्रौर भौतिकता के नैराश्य को श्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते थे। सुफ़ी फ़क़ीरों का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय है। उन्होंने जनता के श्रन्तस्तल के उस भाग को स्पर्श करने की चेष्टा की जो दोनों में ही सामान्य थे। नारी का जो बाधक चित्र उन्होंने खींचा उसमें उसके कामिनी रूप की ही प्रधानता थी। यह सत्य है कि उस युग में नारी का वही रूप शेष रह गया था ग्रौर संत कवियों के लिए यह स्वाभाविक हो था कि वह नारी की भत्सीना करते। निवृत्ति के लिए काम का निरोध भावश्यक था, भौर उस निरोध के लिए नारी के प्रति उपेक्षा भ्रौर विमुखता भी भ्रनिवार्य

थी। इस प्रकार नारी रूपी विकार की ग्रनिवार्यता पर भी कुठाराघात ग्रारम्भ हो गया। ग्रभी तक वह एक ग्रनिवार्य विकार, युद्ध की प्रेरणा ग्रौर महत्त्वाकांक्षा की सामग्री प्रदान करने वाली थी; पर संत किवयों ने पूर्ण रूप से उसका विरोध ग्रौर खंडन ग्रारम्भ कर दिया। यह एक दयनीय प्रसंग है कि उन्होंने नारी के रितभाव की ही देखा ग्रौर उसके ग्राध्यात्मिक महत्त्व की ग्रोर से ग्रपने नेत्र बन्द रखे। कबीर ने कामिनी को विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा—

एक कनक भ्रौर कामिनी हुर्गम घाटी दोय।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

तथा

नारी की फांई परे, ग्रंघा होत भुजंग। दूसरे संतों ने भी उसी स्वर में स्वर मिलाया— ग्रसी बरस की नारिहू, पलटू न पतियाय। जियत निकोवे तत्त्व को, मुये नरक ले जाय।।

नारी के दूसरे ग्रंगों को छोड़ केवल इसको ही ध्यान में रख घृगा, भर्त्सना ग्रीर उपेक्षा के सभी सम्भव शब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क में नारी के प्रति उपेक्षा की भावना भरी गई। नारी की यह विकृति यद्यपि घृगा ग्रीर पीड़ा उत्पन्न करती है परन्तु निर्मुग् मत में दीक्षित नारियों की वागी हमें मुस्कराने का ग्रवसर भी देती है। उन संतों में इन स्त्रियों की उपस्थित ही उनकी भर्त्सना को चुनौती देती है। काव्य की इस घारा में स्त्रियों की वागी तथा ज्ञानात्मक विवेचनायें मानों ग्रपने गुरुग्रों का ध्यान इस ग्रोर ग्राक्षित करती प्रतीत होती हैं कि नारी में केवल ग्राक्षिण ही नहीं है।

उमा—यद्यपि निर्मुण काव्य, जो युग की व्यथित श्रौर पीड़ित चेतना को संघर्ष से पलायन श्रौर सूक्ष्म में श्राश्रय पाने का संदेश दे रहा था, संघर्षमूलक स्त्रियों के प्रित कोई सहानुभूति रखने में श्रसमर्थ था, पर भावना की इस धारा में नारियों का ग्रभाव नहीं है । उमा भी किसी संत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेद जानने की जिज्ञामु कोई शिष्या प्रतीत होती है । नागरी-प्रचारिगों सभा की श्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेख है, तथा उनके पद वहाँ के संग्रहालय में एक हस्तलिखित ग्रंथ में संकलित हैं । यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संकेत नहीं मिलता, पर पदों में विग्तित निराकार ब्रह्म की विवेचना तथा सूक्षीमत के श्राभास से यही ज्ञात होता है कि इन पदों की लेखिका का जीवन-काल वही होगा जब भारत की जनता की प्रवृत्तियों का भुकाव विशेषकर योग श्रौर ज्ञान की श्रोर हो रहा था । इनके पदों में श्राये हुए सतगुरु श्रौर सैयाँ न तो राम श्रौर कृष्ण है श्रौर न रीति-

काल के नायक । इन धारास्रों के विशेष उत्थान-काल में स्त्री के सीमित जीवन के लिए यह श्रसम्भव है कि यह किसी श्रप्रधान धारा का सहारा लेकर चले ।

उमा द्वारा रचित पदों की भाषा की अपिरपक्वता और ग्रामीसाता के कारसा यद्यपि भावनायें स्पष्ट नहीं होतीं, पर उनमें अनुभूतियों की तीवता और भावों की प्रखरता की कमी नहीं है। आत्मा एक बार अपनी वियोग-अवस्था की अनुभूति प्राप्त कर लेने पर किस प्रकार अपना अस्तित्व सतगुरु के अस्तित्व में लीन कर देने को व्याकुल हो उठती है। सतगुरु का सैन पाकर वह विवश हो व्याकुल-सी पुकार उठती है—

सहेल्या है भारो बहुत सुधारो, सतगुरु सैन मिलायो । राम तमारा नाम में को रैग्ग-दिवस तलफाय ॥ सतगुरु में लीन हो जाने की उनकी प्रबल इच्छा है—

सतगुरु में लय जाइया हो मिलिया पूरन ब्रह्म माह।

उनके पदों से मालूम होता है कि उन्हें योग श्रौर ज्ञान से काफ़ी परिचय था। पंचतत्त्व से निर्मित शरीर रूपी उद्यान में उन्होंने श्रेम की पिचकारी श्रौर ज्ञान-गुलाल से जो फाग खिलवाया है, वह उनकी तीव श्रमुभूति श्रौर कल्पना दोनों का परिचय देती है। राम शब्द का प्रयोग कबीर की भाँति दशरथ के पुत्र के लिए नहीं, निर्मुण बहा के लिए ही किया है—

ऐसे फाग खेले राम राय।
सुरत सुहागरा सम्मुख श्राय।।
पंच तत को बन्यो है बाग।
जामें सामन्त सहेली रमत फाग।।
जहाँ राम भरोखे बैठे श्राय।
प्रेम पसारी प्यारी लगाय।।
जहाँ सब जनन को बन्यो है, ज्ञान-गुलाल लियो हाथ।
केसर गारो जाय।।

ऐसा फाग खेलने की उनकी कामना है। उनमें सन्तों का दम्भ नहीं, वह विनयः ग्रीर प्रार्थना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती हैं जो सन्तों के जीवन में समाया हुन्ना है। सतगर जी फगवा बगसाव उमा की ग्ररदास सुनो।

एक दूसरे पद में भी वह हर प्रकार से श्रपनी दीनता श्रौर तुच्छता प्रकट करती है जहाँ वह हृदय में वास करने वाले ब्रह्म के सूक्ष्म रूप पर विश्वास करती है वहाँ श्रधम- उधारन विरद वाले ईश्वर भी उनके श्रविश्वास के पात्र नहीं हैं। उनके सैयाँ श्रौर स्व मी का हृदय करुगा श्रौर दया से द्रवित हो जाने वाला है। उनका उपास्य देव न

तो ग्ररूप ब्रह्म हं ग्रीर न साकार ग्रवतार।

साधना भी उनकी किसी विशिष्ट मार्ग का अवलम्ब लेकर नहीं चलती। एक भ्रोर सुरत और शब्द उनकी साधना के आधार हैं, पर दूसरी ओर केवल एक मुक्त आराधक-सी प्रतीत होती है। सभी को तारने वाले व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए वह कहती है—

सैयाँ हो मेरी सब ही न बीरी हों गुनो ।
करुणानन्द सामी श्ररज सुनो ॥
कामी, कपटी, कोधी मन बसु लालच में श्रित लीन !
श्रधम उधारन विरद तुम्हारो सो क्यों होवेगा दीन ?
जो तुम तारी सन्तन का हो मेरी समारत नाहि ।
श्रधम उधारन नाम सुना हो, खुसी रहुँ मन माँह ।

ऐसा ज्ञात होता है कि ज्ञान-मार्ग की विषम कठिनाइयों के साथ श्रपने हृदय की नारी-मुलभ सरलता का ठीक समन्वय न कर सकने के कारण ही उन्होंने श्रमूर्त ब्रह्म श्रोर साकार राम का तादात्म्य कर दिया है।

उनकी भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। तत्सम ग्रौर तद्भव शब्दों के साथ पद-विन्यास ग्रौर कियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते हैं। न तो इन पदों में छन्दों का ग्रायोजन है श्रौर न भाषा का परिष्कार।

भाषा के ज्ञान का अभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रयोगों का बाहुत्य है, पर काव्य के दूसरे उपकरणों के अभाव तथा दोष खटकते हैं, पदों की विभिन्न पंक्तियों में मात्राओं की संख्या की विषमता खटकती है। पर उनके पदों में काव्य-सौन्दर्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना उनके साथ अन्याय करना है। कला को ही साध्य समभकर साधना के प्रयास में उन्हें असफल घोषित कर देना उचित नहीं है। साध्य तो उनकी अनुभूतियों का दिग्दर्शन है और उसमें उन्हें यदि अधिक सफल नहीं तो असफल भी नहीं कहा जा सकता।

मुक्ताबाई—इनका उल्लेख मिश्रबन्धु विनोद में मिलता है। लेकिन वह संक्षिप्त वर्गान मुक्ता जी के काव्य की कसौटी बनने की क्षमता नहीं रखता। महा-राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर उनके भाई थे। उन्हीं के संसर्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनकी भाषा ग्रौर शैली पर महाराष्ट्र की छाप है। वह अपने सब भाइयों से छोटी थीं। भाइयों के साथ सात्विक वातावरण में पलकर वह बड़ी हुई। जहां उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेश्वर जी का मार्ग अनुसरण किया, उन्हीं के संसर्ग से उनकी काव्य-प्रतिभा भी कुछ चमकी, पर प्रतिभा प्रस्फुटित होकर बढ़ने भी न पाई थी कि कुमारावस्था में ही उनका देहान्त हो गया। इनके पदों में ईश्वर का निर्गुण रूप ही प्रधान है। केवल यही नहीं वरन् हठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण का भी प्रयत्न इन रचनाश्रों में दिखाई देता है। 'श्रमर-गुफ़ा' सहस्र दल इत्यादि के संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं। इनके द्वारा रचित कुछ थोड़े ही से पद उपलब्ध हैं। इसके श्रतिरिक्त सत्संग पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। साधु के दर्शन से उनका मन श्रपने श्राप मुग्ध हो जाता है—

जहाँ तहाँ साधु दसवा ग्रापहि ग्राप विकाना।

वह योग ग्रौर सत्संग का ग्राश्रय लेकर ग्रागे बढ़ता है। ऐसी ग्रवस्था भी ग्राती है जब सतगुरु ग्रौर साधक का ग्रस्तित्व भिन्न-भिन्न नहीं रह जाता बिल्क ससीम ग्रसीम में लय हो उसी में खो जाता है।

#### सद्गुरु चेले दोनों बरावर एक दसा भी भाई।

इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने मत के प्रचार के लिए ही की गई होगी इसमें सन्देह नहीं है। योग-मार्ग में भावना की तीव्रता से अधिक तपस्या और साधना है, इसलिए इन पदों में भाव-लालित्य और सौन्दर्य की अपेक्षा उपदेश और शिक्षा ही अधिक है। दुर्भाग्य से मुक्ता जी के अधिक पद खोज में नहीं प्राप्त हो सके। केवल दो-चार पद मराठी के पुराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते हैं। यद्यपि काव्य-गुग्ग की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्त्व अधिक नहीं है, पर उस समय काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्बल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता है।

पार्वती—सेवादास की वाणी नामक ग्रनेक संतों की वाणियों के संग्रह में कुछ पद पार्वती जी की शब्दी के नाम से संकलित हैं। उनका जीवन तथा समय ग्रज्ञात है। ग्रन्त:साक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि वह किसी निस्पृह ग्रौर काम को दग्ध कर देने वाले गुरु की शिष्या थीं—

निसप्रेही निहस्वादी कामदग्धी दिने दिने, तासु शिष्याँ देवी पार्वती।

हस्तिलिखित प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवररा के ग्रभाव में श्रन्य बातों के विषय में ग्रनुमान करना ग्रसम्भव है। उनके पदों में श्राये हुए प्रसंग उन्हें किसी साधु की शिष्या प्रमागित करते हैं। कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का ग्राभास दिया है—

> रुक्ख बंस गिरि कन्दर बास । निरधन कंथा रहें उदास ॥ विष्या भोजन सहज में किए। ताकी सेवा पारवती करे॥

जीवन ग्रौर सांसारिक मोह से विराग ग्रौर विकर्षण की भावना से प्राय:

सभी पद स्रोत-प्रोत हैं, धन के प्रति निरपेक्षता, भौतिक सुख स्रौर ऐक्वर्य के प्रति उपेक्षा तथा गुरु की सेवा द्वारा मुक्ति की प्राप्ति उनके पदों का सार है। प्रायः सभी पदों में गुरु के महत्त्व को प्रधानता दी गई है। सांसारिकता से मोह स्रौर भौतिकता से प्रेम मनुष्य की सम नहीं स्रसम गित है, स्रौर यही वैषम्य उसे बार-बार स्रावागमन के चक्र में फँसा देती है—

उलटे पवन गगन समाई। ता कारिंग ये सब मिर मिर जाई।।

शुष्क योग-मार्ग ही उनके गुरु की दीक्षा प्रतीत होती है। कहीं भी योग के साथ प्रेम का पुट नहीं दिखाई देता। केवल जगत् से विराग, यौवन की उपेक्षा श्रौर कामिनी से विरिवत कर जो साधना से तपकर श्रपने घट में नाद श्रौर बिंदु का प्रकाश व्याप्त कर चुका है वही सार्थक पुरुष है। श्रपने गुरु में इन्हीं सब विशेषताश्रों का श्रारोपरा कर तथा श्रपने को उनकी सेवा में लीन कर वह परोक्ष रूप से इसी मार्ग का प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होती हैं—

धन जोवन की करेन श्रास । चित्त न राखे कामिनी पास ॥ नाद कि जाके घट जरे। ताकी संवा पारवती करें॥

कन्थाधारी योगियों के नाद श्रौर विंदु की सराहना करते-करते वह नहीं थकतीं। पर एक स्थान पर स्पष्ट रूप से उन्होंने अवधूत वैरागियों पर अपनी अनास्था प्रकट की है। ऐसा ज्ञात होता है कि अवधूत शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधुओं के लिए किया है जिनमें समय के साथ कुछ अध्टाचार और पाखंड आ गया था। बहुत सम्भव है कि उनका यह आक्षेप नाथपंथी साधुओं पर हो जिनका वर्णन करते हुए वह लिखती हैं—

काक दृष्टि बको घ्यानी । बाल श्रवस्था भुवंगम- श्रहारी ॥ श्रवधूत सी वैरागी पारवती । है या सब भेषधारी ॥

अ इनके कान्य में योग-वर्णन तथा गुरु-मिहमा वर्णन के पद श्रिधिक मिलते हैं। शुष्क योग ही इनके पदों का विषय है जिसमें न तो सूफीमत के प्रेम तत्व का पुट है, श्रीर न कोई दूसरी रागात्मक श्रनुभृतियों का जो हृदय को स्पर्श कर सकें।

सर्वसाधारण की दृष्टि से दूर एक वृहद् संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द जिन पर न मालूम स्त्री से सम्बन्धित होने के कारण श्रथवा श्राकार में छोटा होने के कारण स्त्रीलिंग का स्रारोपण किया गया है, बिलकुल उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते। यह वह स्रवस्था है जब कामिनी ही कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच-किचाती थी; जब परिस्थितियों की विषमता में कहीं कोई बिरली स्त्री ही ग्रपनी प्रतिभा का कुछ-कुछ विकास कर सकती थी। पार्वती की रचनाएँ भी उस काल के इन्हीं श्रपवादों में से हैं।

संहजोबाई — सहजोबाई का जन्म सन् १७४३ के लगभग दिल्ली के एक प्रसिद्ध ढूसर कुल के विशास के यहाँ हुआ था। इनके पिता दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यव-सायियों में से थे। अपने पिता, कुल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया है—

हरि प्रसाद की सुता, नाम है सहजो बाई। दूसर कुल में जन्म, सदा गुरु चरण सहाई।। चरणदास गुरुदेव, सेव मोहिं श्रगम बसायो। जोग जुगुत सो दुर्लभ, सुलभ करि दृष्टि दिखायो॥

इनके लिखे हुए हस्तिलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिगा सभा की खोज-रिपोर्ट में है। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं का संग्रह 'सहज प्रकाश' के नाम से वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका है। इस संग्रह में वह सब रचनाएँ सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख अलग-अलग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में है। 'सहज प्रकाश' का उल्लेख श्री मोहनसिंह दीवान ने भी अपने पंजाबी साहित्य के इतिहास में किया है।

सहजोबाई निर्मुण मत के चरणदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक चरणदास की शिष्या थीं। चरणदास ग्रीर सहजो का एक संयुक्त हस्तिलिखित ग्रंथ पंजाब विद्वविद्यालय के संग्रहालय में हैं। इसकी लिपि फ़ारसी है। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि यह ग्रंथ चरणदास के द्वारा मंगलदास को उपहार में दिया गया था, जो सम्भवतः उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी थे। श्री निर्मल जी ने स्त्री किव कौमुदी में उनका उल्लेख राजपूताना निवासी के रूप में किया है, पर प्रामाणिक सामग्री को देखने से जात होता है कि वह दिल्ली-निवासिनी थीं। ग्रपने गुरु चरणदास के साथ वह वहीं रहती थीं। चरणदास जी का मन्दिर ग्रव तक विद्यमान है। इस ग्रंथ में संकलित सहजोबाई के पद बहुत सुन्दर हैं, जो उस युग के स्वर में नारी की भावनाग्रों के समन्वय का ग्राभास देते हैं। चरणदासी सम्प्रदाय का यह ग्रमूल्य ग्रंथ है। इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय की प्ररणा कबीर मत की माना है, पर दिल्ली-निवासी विणकों का सम्बन्ध स्थापन कबीरपंथियों की ग्रपक्षा नानकपंथियों के साथ ग्रधिक सरलता से किया जा सकता है। इस हस्तिलिखत ग्रंथ के ग्रारम्भ ग्रीर ग्रन्त में चरणदास के नाम की मुद्रा ग्रंकित है। चरणदास के ग्रंथ 'जान सर्वोदय', 'ब्रह्मसागर' तथा 'शब्द ग्रंथ' के बाद सहजोबाई के चरणदास के ग्रंथ 'जान सर्वोदय', 'ब्रह्मसागर' तथा 'शब्द ग्रंथ' के बाद सहजोबाई के

पद संकलित हैं। इनकी संख्या चालीस है। हस्तिलिखित प्रित का हस्तलेख स्वयं चरण-दास द्वारा किया हुग्रा जान पड़ता है। श्री बड़श्वाल ने भी सहजोबाई ग्रीर चरणदास को गुरु ग्रीर शिष्या माना है। उनके अनुसार सहजोबाई तथा दयाबाई दोनों ही उनकी चचेरी बहनें थीं। चरणदास के बावन शिष्यों ने ग्रलग-ग्रलग स्थानों पर इस मत की शाखाएँ खोल रखी थीं। सहजोबाई ग्रीर दयाबाई भी उनकी शिष्याएँ थीं।

सहजो का लिखा हुन्ना 'सहज प्रकाश' नामक ग्रंथ प्राप्त है। 'सहज प्रकाश' के श्रन्तर्गत तीन विभिन्न शीर्षक हस्तिलिखित श्रलग-ग्रलग ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। 'सहज प्रकाश' में सबको एक ही ग्रंथ के विभिन्न भागों के रूप में रख दिया है। जिन विषयों पर सहजो ने लिखा है वह ये हैं —

- १. सतगुरु महिमा
- २. गुरु महिमा
- ३. साधु महिमा

साधु लक्षरण

साध वचन

४. दशाएँ

जन्म दशः वृद्ध श्रवस्था मृत्यु दशा काल मृत्यु श्रकाल मृत्यु

५. श्रंग

नाम श्रंग नन्हा महा उत्तम का श्रंग प्रेम का श्रंग जपना गायत्री का श्रंग सत वैराग जगत् मिथ्या का श्रंग नित्य-श्रनित्य साध्य मत का श्रंग निर्मुण-सगुरा संज्ञय निवारसा

- ६. सोलह तिथ्य निर्णय
- ७. सात वार निर्णय
- प्त. मिश्रित पद

सतगुरु महिमा—दोहे और चौपाई छन्दों में इस विषय पर लिखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम श्री चरणदास के गुरु शुकदेव जी की स्तुति की है। निर्गुरण मत के अनुसार सुरति की जागृति के लिए उसके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है जिसके हेतु ऐसा निर्देशक ग्रावश्यक होता है जो उसे ग्रभीष्ट उपकराों से सतत सहा-यता करता रहे। साधक की साधना को प्रत्येक ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति के पग-पग पर मार्ग निर्देशक की ग्रावश्यकता होती है, साधक को मार्ग पर ग्राने वाली कठिनाइयों के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्मुख न होने देना गुरु का कर्त्तव्य है। उसका सम्बल प्राप्त कर साधक ग्रागे बढ़ता है, सहजोबाई ने ग्रन्य निर्गुग्गपंथियों की भाँति ही सतगुरु-वन्दना की है, जिसमें साधना के मार्ग में गुरु की महिमा प्रदिशत की है—

> निर्मल ग्रानन्द देत हो, ब्रह्म रूप करि लेत। जीव रूप की ग्रापदा, च्याधा सब हरि लेत।।

शुकदेव जी के शिष्य चरएादास की महिमा-वर्रान तथा प्रशस्ति के बाद उन्होंन गुरु के विषय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेिएयों में बाँटा है—

गुरु हैं चार प्रकार के, अपने अपने अंग।
गुरु पारष दीपक गुरु, मलयगिरि गुरु भृंग।।

—गुरु पारस हैं जो शिष्य की लौह भावनाम्नों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता है। मलयगिरि के समान ग्रपने सौरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान मुर-भित कर देता है। ज्योतिहीन शिष्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हृदय में ज्योत्सना का-सा म्रालोक प्रसारित कर देता है। गुरु के सामने साधक कीट के समान निम्न म्रस्तित्व लेकर म्राते हैं, पर गुरु उनकी लघुता को गरिमा में परिवर्तित कर म्रापने ही समकक्ष बना लेता है।

गुरु की इन विशेषतास्रों के वर्णन के पश्चात् कबीर के 'बिलहारी गुरु स्नापने गोबिन्द दियो बताय' स्वर में मिलता हुस्रा स्वर ध्वनित होता है—

राम तजूँ पर गुरु न बिसारूँ। गुरु के सम हिर को न निहारूँ॥ हिर ने पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाइ स्रनाथा॥ हिर ने कर्म भर्म भरमायो। गुरु ने स्रातम रूप लखायो॥ हिर ने मोसूँ स्राप छिपायो। गुरु दीपक देता ही दिखायो॥ चरनदास पर तन-मन बारूँ। गुरु न तजूँ हिर को तज डारूँ॥

इतनी स्पष्टता से हिर और गुरु की तुलना में गुरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर भी उन्हें सन्तोष नहीं होता। गुरु की गरिमा और विशालता के वर्णन की सामर्थ्य सृष्टि के विशालतम और गुरुतम उपकरणों में भी नहीं है। गरिमा की पराकाष्ठा का एक चित्र देखिये—

सब परबत स्याही करूँ, घोलूँ समन्दर जायं। धरती का कागद करूँ, गुरु श्रस्तुति न समाय।। गुरु मार्ग का वर्णन करते हुए जो शब्द उन्होंने लिखे हैं, इस मत के विशेष श्रीर प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृढ़ श्रीर शक्तिशाली हैं—

गुरु के प्रेम पंथ सिर दीजै। श्रागा पीछा कबहुँ न कीज ॥
गुरु के पंथ पंज का पूरा। गुरु के पंथ चले सो सूरा॥
गुरु के पंथ चले सो जोधा। गुरु के पंथ चले सो बोधा॥
गुरु के पंथ चले सतवादी। सहजो पावै नेह श्रनादी॥

— गुरु-प्रेम के पंथ पर शीष-दान देने में भी ग्रागा-पीछा नहीं करना चाहिए। इस पंथ पर चलने वाला श्रपनी टेक का पूरा होने पर ही सफल हो सकता है। जो इस मार्ग को ग्रपनाता है वही शूर है, कायरों में इतनी शिक्त नहीं कि वह इस मार्ग पर पग भी रख सकें।

संत मत में प्रचारित इस गुरु-पूजा का क्षेत्र केवल भावना तक ही सीमित नहीं । गुरु-सेवा के इस रूप का परिचय सार वचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा—

चरण दबावे पंखा फरे। चक्की पीसे पानी भरे।।
मोरी धोवे भाड़ू को धोवे। खोद खुदाना मिट्टी लावे।।
हाथ धुला दातुन करवावे। काट पेड़ से दातुन लावे।।
बटना मल श्रसनान करावे। श्रंग पोंछ धोती पहिनावे।।
धोती धोय श्रंगोछा धोवे। कंघा बाल बनावे।।
वस्त्र पहनावे तिलक लगावे। करे रसोई भोग धरावे।।
जल श्रंचवावे हुक्का भरे। पलंग बिछाय बिनती करे।।
पीकदान ले पीक करावे। फिर सब पीक श्राप पी जावे।।

उनकी मेहर मुफ्त पावे। जो उनको परसन्न करावे॥ उनका खुश होना है भारी। सात पुरुष निज किरपा घारी॥

सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थूल नहीं है, पर गुरु के चरगों का उनकी वृष्टि में महात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता है—

> भ्रड़सठ तीरथ गुरु चरन, परबी होत श्रखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल ग्रंड ब्रह्मंड।।

उनका विश्वास है कि गुरु के चरणों में ब्राश्रय पाने पर ही गति ब्रौर मुक्ति है श्रन्यथा नहीं—

गुरु के चरन कवल चित राख़ूँ। ग्राठ सिद्धि नौ निधि सब नाख़ूँ॥
गुरु पग परसे ब्रह्म विचारे। गुरु पग परसे माया छाड़ै॥

गुरु पग परसे जोग जगन्ता। गुरु पग परसे जीवन मुक्ता।
गुरु पग परसे हिर पद पावे। रहै ग्रमर ह्वै गर्भन स्रावे।।
ग्रपने गुरु के शब्दों को इतना महत्त्व देती है; उनको संजोकर रखना चाहती
है जैसे कृपरा श्रपने धन को सम्हालकर रखता है—

गुरु वचन हियरे धरे, ज्यों किंपिए। के दाम। भूमि गड़े माथे दिये, सहजो लहै तो राम।।

गुरु-मिहमा का वर्णन संत मत में स्थापित गुरुता की परिभाषा के अनुसार ही किया है। गुरु की महत्ता के सामने हिर की उपेक्षा करते वह कहीं नहीं हिच-किचाती, गुरु के अस्तित्व पर ही ईश्वर का आभास निर्भर है, इस बात की चुनौती-सी देती हुई वह कहती है—

> परमेसर सूँ गुरु बड़े, गावत वेद पुरान। सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान।।

श्रठारह पुरारा पढ़-पढ़कर श्रर्थ करने से कोई लाभ नहीं है, गुरु की कृपा के बिना इन सबका भेद पाना श्रसम्भव है श्रौर उसका प्रयास भ्रम है, भ्रान्ति है, गुरु के बिना ज्ञान श्रौर पाण्डित्य का भी कोई मूल्य नहीं—

म्रष्टादश म्रौर चार षट, पढ़ि पढ़ि म्रर्थ कराहि। भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भर्माहि॥

• गुरु का प्रताप श्रलौकिक है, जिस प्रकार सूरदास ने श्रपने उपास्य के प्रति श्रद्धावेश में श्राकर एक बार गाया था—

बहिरो सुनै मूक पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र चढ़ाई।
उसी प्रकार सहजो अपने गुरु की अलौकिक प्रतिभा का गीत गाती हुई उनमें
असम्भव को सम्भव कर दिखाने की क्षमता रखने वाली सत्ता के रूप में चित्रित
करती है—

सहजो गुरु परताप सूँ, होय समुन्दर पार। वेद श्रर्थ गूँगा कहै, बानी कित इक बार॥

जिसके सामने चींटी का श्राकार भी बड़ा है, सरसों से भी सूक्ष्म जिसकी गित है, ऐसे सूक्ष्म में स्थूल के श्रावरण को मिटा सूक्ष्म में सूक्ष्म को मिला देने की क्षमता सतगुरु में ही है श्रौर किसी में नहीं।

> चिऊँटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय। सहजो कूँ वह देश में, सतगुरु दई बताय।।

ऐसे सतगुरु की महानता में श्रपने श्रस्तित्व को पूर्णतया सौंपकर ही शिष्य सुख पा सकता है— सहजो सिष ऐसा भला, जैसे माटी मोय। श्रापा सौंपि कुम्हार कूँ, जो कुछ होय सो होय।। श्रपने गुरु को पाकर ही श्रपने श्रापको गुरु के नाम पर मिटा दिया है— चरनदास के चरन पर, सहजो वारै प्रान। जगत ब्याध सूँ काढ़िकर, राख्यो पद निर्वान।।

साधु महिमा—निर्गुए मत की साधना में सत्संग तथा आध्यात्मिक वातावरए। आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना गया है। सांसारिक जीवन की अस्थिरता तथा पीड़न से उद्भूत नैराश्य की प्रतिक्रिया से उत्पन्न आध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके अनुकूल वातावरए। आवश्यक है। सुरित को चैतन्य और जाग्रतावस्था में बनाये रखने के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्क आवश्यक है, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल चुकी है।

जिन्होंने सुरित की मन्द चिनगारी साधना द्वारा प्रज्वित ग्रान्न में परि-वर्तित कर, उस स्थूल बन्धन को भस्मीभूत कर दिया है, जो उसकी ग्रात्मा को शृं खिलत किये हुए था, वहीं संत है। इनका सत्संग साधक के लिए ग्रनुकूल ग्राध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है, यही कारण है कि निर्मुण-पंथियों ने उन्हें ग्रौर उनके संसर्ग को बहुत बड़ा महात्म्य दिया है। इस मत के सभी प्रधान कवियों ने इस विषय पर बहुत-कुछ कहा है। कबीर ने तो एक स्थान पर साधु ग्रौर साहब में कोई ग्रन्तर ही नहीं माना है—

साधु मिले साहब मिले, ग्रन्तर रही न रेख ।

मनसा वाचा कर्मना, साधू साहब एक ।।
इसी प्रकार दादू की यह उक्ति साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती है-—

साधु मिले तब ऊपजे, हिरदे हिर का हेत ।

दादू संगति साधु की, कृषी करत तब देत।।

सत्संग की ग्राध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्णन इन पंक्तियों में देखिये—

साधु मिले हिर ही मिले, मेरे मन परतीत।

साधु मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतीत। सहजो सरजू धूप ज्यों, जल पाले की रीति।।

मिलनतम श्रात्मा भी सत्संग से प्रभावित होकर उच्चतम श्रवस्था को प्राप्त हो सकती है, साधु की संगत निम्नतम को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखती है।

सहजो संगत साधु की, काग हंस ह्वं जाय। तिज के भच्छ श्रभच्छ कूँ, मोती चुिंग चुिंग खाय।। साधु श्रौर सत्संग के श्रतिरिक्त साधुश्रों के लक्षराों का वर्णन करते हुए भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। वास्तिविक साधु को पहचानना समस्या का सबसे प्रधान पहलू है, क्योंकि बाह्याडम्बरों के ग्राधार पर ही साधु की संज्ञा देना ग्रसंगत है, इस कारण निर्गृणियों ने साधु ग्रीर ग्रसाधुग्रों के विशेष लक्षण बताये हैं। साधु वह है जिसका मस्तिष्क संतुलित ग्रीर स्वभाव विनय-सम्पन्न है, जो सांसारिक कामनाग्रों के प्रवाह में बह न सके, द्वैत भावना से रहित हो, प्रशंसा ग्रीर निन्दा जिसके लिए समान हों तथा शारोरिक पीड़ा ग्रीर बाह्य ग्रपमान भी जिसकी सहनशीलता को विचलित न कर सके। इस निर्मृण मत के इन मान्य सिद्धान्तों का प्रचार सहजोबाई ने भी किया है—

साधु सोह जो काया साधे। तिज ग्रालस ग्रौर वाद विवादे। छिमावन्त धीरज कूँ धारे। पाँचौ बस करि मनकूँ मारे। जत सत नख सिख सीतलताई। नम मन वचन सकल सुखदाई। निर्मुरा ध्यानी ब्रह्म गियानी। मुख सूँ बोले ग्रमृत बानी। समक एकता भाव न दुजे। जिनके चरन सहजिया पूजे।

दीर्घ बुद्धि जिनकी महा, सील सदा ही नैन। चेतनता हिरदै बसै, सहजो सीतल बैन।। तन कूँ साधे ही रहे, चित कूँ राखे हाथ। सहजो मन कूँ यों गहै, चले न इन्द्रिन साथ।।

साधुम्रों के लक्ष्मगा वर्णन के साथ-साथ दुष्ट लक्ष्मगा भी हैं। दुष्टों के स्वभाव का म्रंग कितने चुटीले शब्दों में व्यक्त है—

> दुष्टन की महिमा कहूँ, सुनियो सन्त सुजान। ताना दै दै दृढ़ करें, भिक्त जोग ग्रह ज्ञान।।

दर्शा वर्ण्न — इसमें मनुष्य-जीवन की चार श्रवस्थाश्रों का वर्णन है। मानव-जीवन के इतिहास का प्रारम्भ ही पीड़न से होता है। जीवन के मूल में एक वेदना है जिसका श्रन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता है। निर्गुण संतों ने जनता की भावना में जीवन की नैराश्यपूर्ण श्रादि श्रौर श्रन्त की वीभत्सता श्रौर भयानकता की गम्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पश्चात श्रपने मत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने श्रारम्भ किये थे। सहजोबाई ने भी श्रपने गुरु की श्राज्ञा से इस प्रयास में योग दिया—

जन्म मरण अब कहत हूँ, कहूँ अवस्था चार । चौरासी जमदण्ड को, भिन्न भिन्न विस्तार ॥ चरणदास श्राज्ञा दई, सहजो परगट गाय। तासू पढ़ि सुचि जीव की, सकल बन्ध कटि जाय।।

इस शीर्षक के ग्रन्तर्गत पंक्तियाँ बहुत सजीव हैं। वृद्धावस्था ग्रौर मररणावस्था

के वीभत्स ग्रीर करुए। रूपों के प्रदर्शन के साथ तरुए। वस्था तथा बाल्यकाल के सुन्दर श्रीर उन्नायक ग्रंगों की उपेक्षा कर केवल श्रवनायक ग्रंशों पर ही प्रकाश डाला है। शैशव का भोला ग्राकर्षण, यौवन का मादक उल्लास निर्गुए। मत के विकर्षक सिद्धान्तों तथा कठोर नियमों के कारए। उपेक्षा ग्रीर घृए।। के स्वर में रंगे गये हैं।

जीवन के मूल, उद्भव, विकास श्रीर ग्रन्त, पीड़ा ग्रीर वेदना से सिक्त हैं। वह पीड़ा उनके शब्दों में साकार हो, भावना में उस नैराश्य ग्रीर विकर्षण को जन्म देने में सफल होती है जो उनके गुरु का उपदेश था, उनकी ग्राशा थी। जन्म-दशा के ये घृणाजन्य चित्र किसके मन के उल्लास को ग्रवसाद में न परिवर्तित कर देंगे—

पापी जीव गर्भ जब ग्रावै। भवन ग्रंधेरी बहु दुःख पावै।। तल मूड़ी ऊपर को पाऊँ। भूख लगी ग्रौर विष्ठा ठाऊँ॥ जठर ग्राग्नि षटरस जहँ लागी। ग्राधिक तपै जहँ पतित ग्रभागी॥ खट्टा मीठा माता खावै। लाग छुरी सी बहु दुःख पावै॥

इसी प्रकार यौवन की शक्ति थ्रौर शील में उन्हें जीवन के पतन के श्रंकुर दिखाई देते हैं—

तस्तापा भया सकल सरीरा। ग्रंथा भया बिसरि हरि हीरा।। विषय वासना के मद माती। ग्रहं ग्रापदा के रंग राती।। मूँछ मरोड़ श्रकड़ता डोले। काहूँ ते मुख मीठ न बोले।। मैं बलवन्त सबन पर भारी। द्रव्य कमाऊँ नरन श्रगारी।। महा दुःखी सुख मान लियो है। मोह ग्रमल श्रज्ञान पियो है।। द्रव्यहीन भटकत फिरै, ज्यों सराय को स्वान। फिड़कि दियो जेहि घर गयो, सहजो रह्यों न मान।।

युवावस्था थ्रौर बाल्यकाल की परिएाति के ग्राधार पर उसे उपेक्षित श्रौर घृिगत घोषित करने के पश्चात् जरा-मररा का करुए थ्रौर वीभत्स ग्राभास देती हुई वह इस संसार की ग्रसारता सिद्ध करती है। वृद्धावस्था के एक चित्र का यथार्थ, सजीव पर वीभत्स ग्राभास देखिये—

लागी विरध ग्रवस्था चौथी । सहजो ग्रागे मौतहि मौती ।। हाथ पैर सिर काँपन लागे । नैन भये बिनु जोति ग्रभागे ।। सर्वन ते कुछ सुनियत नाहीं । दाँत डाढ़ नींह मुख के माहीं ।।

जिन कारएा पिचया दिन राती । बात करै नींह कुटम्ब संगाती ॥ सुत पोते दुर्गन्थ घिनानै । टहल करै तब नाम चढ़ानै ॥ चरनदास गुरु कही विसेषी । हरि बिन यों जग जाता देखी ॥ इसी प्रकार मृत्यु का यह श्रसह्य दृश्य श्रपनी भयावह वीभत्सता लिए मुँह फाड़े हुए दिखाई देता है—

> सहजो मृत्यु श्राइया, लेटा पाँव पसार । नैन फटे नाड़ी छुटी, सौं ही रहा निहार ॥

विविध ग्रंगों के नाम से उन्होंने कई विषयों पर रचनाएँ की हैं। नाम का ग्रंग इस शीर्षक के दोहों में ईश्वर के नाम का महात्म्य विशात है, ग्रन्य संतों की भाँति सहजो भी ग्रावागमन के चक्र से विलोड़ित इस संसार में सद्गुरु के नाम का ही ग्रवलम्बन पाती हैं।

सहजो भवसागर बहे, तिमिर बरस घनघोर। तामें नाम जहाज है, पार उतारे तीर॥

एक स्थल पर उन्होंने भिक्त को ईश्वर-प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन बताया है, इस प्रसंग में वह संत मत की श्रपेक्षा साकारोपासना के निकट प्रतीत होती हैं—

> बिना भिक्त थोथे सभी, जोग जज्ञ ग्राचार। राम नाम हिरदे घरो, सहजो यही विचार॥

पर इस दोहे में आये हुए भिवत के उल्लेख का तात्पर्य प्रेम तथा राम का तात्पर्य निर्मुए ब्रह्म से ही स्पष्ट है, दशरथ-पुत्र राम से नहीं।

इस ग्रंग पर लिखे हुए दोहे श्रेष्ठता ग्रौर गाम्भीर्य की दृष्टि से पूर्ण सफल ग्रौर संत काव्यधारा के ग्रन्य कवियों की वागी के समकक्ष हैं। इस पीड़ा से भरे संसार में, सुख का एक ग्रालोक है; वह है राम का नाम—

> जन्म मरन बन्धन कटै, टूटै जम की फाँस। राम नाम से सहजिया, होय नहीं जग हाँस।।

उनके शब्दों में यद्यपि कबीर की गर्जन तथा कर्कश ताड़ना नहीं है, पर चुटीले व्यंग्यों का ग्रभाव नहीं है, उपहास ग्रौर व्यंग्य से भरे उनके इन शब्दों की गुरुता ग्रौर गम्भीरता संत मत के दूसरे कवियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है—

कूकर ज्यों भूँसत फिरै, तामस मिलवा बोल। घर बाहर दुःख रूप है, बुधि रहै डाँवाँडोल।।

इसी प्रकार--

प्रभुताई को चहत है, प्रभु को चहै न कोइ। ग्रिभिमानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होइ॥

नन्हा महा उत्तम का र्श्रंग—इस वर्णन में विनम्रता की महानता सिद्ध करने की चेष्टा है। संत मत के ग्रनुसार ग्रहं का विनाश ग्रनिवार्य है, ग्रपने को तुच्छ मानकर चलने वाला ही महान् है। संसार के विविध क्षेत्रों में से स्रनेक तुच्छ उपकरणों के साथ उनकी महानता का परिचय देकर उन्होंने विनम्न को महान सिद्ध किया है। इसी श्राधार पर इसका नामकरण भी उन्होंने नन्हा महा उत्तम किया है।

श्रपने श्रस्तित्व को मिटाकर ही, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। संतों की दीक्षा में इस तथ्य को प्रधान माना गया है। चरणदास की शिष्या भी गुरु के वचन के श्रनुसार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है—

घन छोटापन सुख सदा, धिरग बड़ाई ख्वार । सहजो नन्हां हूजिये, गुरु के वचन संभार ॥ दीनता के प्रतीक श्रौर उनके महात्म्य ध्यान देने योग्य वस्तुएँ हैं— ग्रभिमानी नाहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़ । सहजो नन्हीं बाकरी, प्यार करें संसार ॥

इसी प्रकार--

सहजो नन्हा बालका, महल भूप के जाय । नारी परदा न करैं, गोद हि गोद खिलाय ।। चरनदास सतगुरु कहीं, सहजो कू यह चाल । सको तो छोटा हुजियें, छूटै सब जंजाल ।।

प्रेम का ऋंग—इस शीर्षक के दोहों में प्रेम के महत्त्व श्रौर प्रतिक्रिया का सजीव श्रौर सुन्दर वर्गन है। गुरु की दीक्षा में प्रेम का संदेश पा, उसी के रंग में सिक्त सहजो प्रेम की श्रनुभूति में ही जीवन की सार्थकता देखती हैं। प्रेम-मार्ग पर चलने वाला पथिक पागल होता है, दीवाना होता है; प्रेम की मादकता में वह इतना छूब जाता है कि शारीरिक बन्धन, सांसारिक उपहास, मार्ग के व्यवधान, उसके लिए नगण्य हो जाते हैं; जीवन की दूसरी प्रक्रियाश्रों की श्रोर वह उपेक्षा की दृष्टि से ही देख सकता है। ऐसे प्रेम-दीवानों का वर्णन सहजो ने मुन्दर, श्राकर्षक तथा सजीव ढंग से किया है।

प्रेम का दीवाना, जिसके हृदय का श्रणु-श्रणु चूर्ण होकर किसी के श्रस्तित्व में मिल गया है, उसे जीवन में तृष्ति-ही-तृष्ति दिखाई देती है—

> प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर। छकै रहै घूमत रहै, सहजो देख हजूर।।

प्रेम की प्रवलता के समक्ष नियम और धर्म का ज्ञान पूर्णतया लुप्त हो जाता है, जगत का उपहास उनके मन को ग्लानि नहीं आनन्द प्रदान करता है—

प्रेम दिवाने जो भये, नेम धरम गयो खोय। सहजो नर नारी हँसे, वा मन श्रानन्द होय॥ प्रेमी ग्रपने चारों ग्रोर के वातावररा को भूल, श्रपनी भावनाश्रों में ही लीन, कभी विरह के श्राँसू बहाता है, तो कभी मिलन की तीव्र श्रनुभूति की मादकता से पूर्ण हास्य करने लगता है; यह श्रनुभूति उसके जीवन में एक उद्देलन ग्रौर श्रान्दोलन लेकर श्राती है—डगमग पग, टपकते नेत्र, श्रद्धं चेतनावस्था, श्रटपटी वार्गी; बस, वह श्रपने प्रियतम में लीन रहता है, उसी में लो जाता है—

प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहकते बैन ।
सहजो मुख हाँसी छुटै, कबहूँ टपके नैन ॥
प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरएा गई छूट।
सहजो जग बौरा कहे, लोग गये सब फूट ॥
प्रेम दिवाने जो भये, सहजो डिगमिग देह ।
पाँव पड़े मित कै किसी, हिर सम्हाल जब लेह ॥

पर प्रेम की इस चरमावस्था की प्राप्ति के साधन सरल नहीं हैं, अनुभूति की यह तीवता ग्रीर मादकता की उपलब्धि स्रासान नहीं हैं—

प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावै गुरु के ध्यान । ग्रजपा सुमिरन कहत हूँ, उपजै केवल ज्ञान ॥

सत वैराग जगत् मिथ्या का द्यंग—इन दोहों में वैराग के सत्य भीर जगत की नश्वरता का वर्णन है, सांसारिक माया के स्वप्न को सत्य मान मनुष्य कार्य करता है, पर श्रज्ञानी ही इस माया में लिप्त हो सत्य को भूल जाता है। ज्ञानी संसार के श्रानन्द श्रौर शोक के परे श्रपने में मस्त रहने वाला व्यक्ति है—

श्रज्ञानी जागत नहीं, लिप्त भया करि भोग । ज्ञानी तो द्रष्टा भये, सहजो खुसी न सोग ॥ श्रात्मानुभूति ही इस ग्रनित्य जगत ग्रौर ईश्वर पर विजय पा सकती है—

मन माहीं वैराग है, ब्रह्म माहि गलतान । सहजो जगत म्रानित्य है, म्रातम को नित जान ॥

संसार की नक्ष्वरता के चित्र बहुत ही सुन्दर ग्रौर सजीव बन पड़े हैं, कला सचेष्ट न होते हुए भी स्वतः श्रा गई है ।

जगत भोर का तारा है, स्रोस की बूंद है, स्रौर श्रंजिल का जल है— जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। जैसे मोतो स्रोस की, पानी श्रंजुलि माहि॥

क्षगाभंगुरता के ये उपमान कितने उपयुक्त श्रौर पूर्ण हैं।

धूम्प्रकोट में राज्य करने की इच्छा कभी कैसे सत्य हो सकती है—

धुवाँ को सो गढ़ बन्यो, मन में राज संयोग ।
भांई माई सहजिया, कबहुँ साँच न होय ॥
इस प्रकार यह नक्ष्वर संसार मिथ्या है, भ्रम है, ब्रात्मानुभूति द्वारा परमात्मा से
तादातम्य ही जिससे मुक्ति दिला सकता है—

एंसे ही जग भूठ हैं, भ्रात्म कूँ नित जान । सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥

सिच्चदानन्द का द्यंग—इनमें, स्रनादि स्रौर स्रनन्त शक्ति का रूप-निरूपण तथा महिमा-गान है। निर्गुण मत के मान्य पूर्ण बहा के रूप-निर्णय का प्रयास है, यद्यपि प्रसिद्ध निर्गुणियों ने उस सत्ता को वर्णनातीत कहा है, पर स्रपनी सामर्थ्य स्रौर कल्पना के स्रनुसार, मत के स्थूल सिद्धान्तों के स्रनुसार, कुछ-न-कुछ प्रकाश डालने का प्रयास सभी ने किया है। कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास इत्यादि सब संतों ने उस शक्ति का कुछ-न-कुछ स्राभास दिया है, पर उस स्राभास की स्रपूर्णता भी इस प्रकार के शब्दों से प्रतिपादित की है—

वो वैसा वोहि जाने, वोहि ग्राहि, ग्राहि नहि ग्राने ॥

श्रथवा---

जस तूँ तस तोहि कोई न जान । लोग कहींह सब ग्रानींह ग्रान ॥ सहजोबाई ने भी निर्गुण मत द्वारा मान्य सिन्चिदानन्द के रूप का निरूपण इन दोहों में किया है—

रूप वरन वाके नहीं, सहजो रंग न देह। मीत इब्ट वाके नहीं, जाति पाँति नींह गेह।। ब्रह्म श्रनादि सहजिया, घने हिराने हेर। परलय में श्राने नहीं, उत्पति होय न फेर।। श्रादि श्रन्त ताके नहीं, मध्य नहीं तेहि माँहि। वार पार नींह सहजिया, लघू दीर्घ भी नाहि।।

ऐसे अनादि, अनन्त और अरूप ब्रह्म की प्राप्ति अत्मानुभूति से ही हो सकती है-

श्रापा खोजे पाइये, श्रौर जतन निंह कोय। नीर छीर निताय के, सहजो सुरति समोय॥

निर्गुण-सगुण संशय निवारण द्यंग—इन दोहों में उन्होंने निर्गुण श्रौर सगुण भिनत की तुलना की है। उनके इन दोहों में सगुण भिनत के प्रति निर्गुणियों का सामान्य व्यवहार नहीं है। कबीर की वकोक्तियाँ, व्यंग्य श्रौर उपहास से उनके विचार भिन्न हैं। वास्तव में चरणदास की श्राध्यात्मिक प्रेरणा का मुख्य श्राधार भागवत पुराण था। भागवत की श्राध्यात्मिक छाया के श्रनुसार, केवल रहस्य-साधना ही

नहीं, प्रेम के माध्यम द्वारा भी अनन्त शक्ति विषयक ज्ञान-यापन का प्रयास लक्षित होता है। चरणदासी, कृष्ण को भागवत के नायक के रूप में, सम्पूर्ण सांसारिक क्षेत्र में प्रेरक मानते हैं। कृष्ण के प्रति ज्ञानमूलक ग्रास्था ग्रौर सूफ़ीमत का पुट उनको पूर्णतया निर्गुण बना देता है। इस प्रकार चरणदासी मत के अनुसार निर्गुण श्रौर सगुण में वह सैद्धान्तिक मतभेद नहीं, जो कबीर ग्रौर दूसरे सन्तों के लांच्छनों से लक्षित होता है।

सहजोबाई पर उनके गुरु चरणदास का प्रभाव स्पष्ट है। सगुरा तथा निर्गुरा एक ही तत्त्व पर दो दृष्टिकोगा हैं। सैद्धान्तिक ख्रान्तर उनमें कहीं नहीं है। सगुरा स्रौर निर्गुरा एक ही ब्रह्म के पोजिटिव स्रौर नेगेटिव पक्ष हैं, एक स्थान पर जहाँ वह कहती हैं—

कहा कहूँ कहा किह सकूँ, ग्रचरज ग्रलख ग्रभेद । सुनो ग्रचम्भो सौ लगै, सहजो ब्रह्म ग्रलेव ॥ वहीं दूसरे स्थान पर उन्हीं के ये स्वर सुनाई पड़ते हैं—

> वहीं म्राप परगट भयो, ईसुर लीलाधार । माहि म्रजुध्या म्रौर बज, कौतुक किये म्रपार ॥ चार बीस म्रवतार धरि, जन की करो सहाय । राम कृष्ण पूरन भये, महिमा कही न जाय ॥

गीता की विवेचनाथ्रों और उद्धरगों से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि चरगादास की ही भाँति उन पर भी भागवत तथा गीता का पूर्ण प्रभाव था। एक स्थान पर तो ऐसा भास होता है कि वे ज्ञान और योग की उपेक्षा कर प्रेम और भिक्त में ग्राधिक ग्रास्था रखती थीं—

जोगी पावे जोग सूँ, ज्ञानी लहै विचार । सहजो पावे भिक्त सूँ, जाके प्रेम ग्राधार ॥ धन्य जसोदानन्द धन, धन बृजमंडल देस । ग्रादि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस ॥

सगुण ग्रौर निर्मुण के इस सामंजस्य प्रयत्न के साथ ही 'सहज प्रकाश' ग्रंथ का ग्रन्त होता है। रचना की प्रेरणा, ग्रपने वास स्थान ग्रौर 'सहज प्रकाश' के पाठन का महात्म्य वह इन शब्दों में करती है—

> फाग महीना श्रष्टमी, सुकल पाख बुधवार । संवत श्रठारह तैं हुनै, सहजो किया सिचार ॥ गुरु श्रस्तुत के करन कृ, बढ्यो श्रधिक उल्लास । होते होते हो गई, पोथी सहज प्रकास ॥

विल्ली सहर सुहावना, त्रीछित पुर में वास । तहाँ सभापत ही भई, नवका सहज प्रकास ॥

सोलह तिथि निर्णय—उनकी दूसरी प्राप्त रचना है : सोलह तिथ्य निर्णय । वर्णन का विषय उन्होंने स्वयं बताया है—

चरनदास के चरन कूं, निस दिन राखूँ ध्यान। ज्ञान भिनत ग्रौर जोग कूं, तिथि को करूँ बखान।।

यह सम्पूर्ण रचना कुंडलिया छन्द में है, छन्द के नियमों का निर्वाह यद्यपि अपूर्ण है। छन्द के प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द से अन्तिम पंक्ति का अन्त होना इस छन्द का नियम है; पर सहजो की इन कुंडलियों में केवल मात्राएँ ही उस छन्द के अनुसार मिलती हैं। प्रत्येक तिथि के नाम का प्रथम वर्ण लेकर पद आरम्भ किया है और सोलहों कुंडलियों में मिथ्या संसार की नश्वरता तथा योग, प्रेम और ज्ञान की विवेचना है। उदाहरणार्थ, पंचमी तिथि का वर्णन करती हुई कहती हैं—

पाँचों इन्द्री बस करं, मन जीतन की बात । पवन रोक ग्रनहद लगी, पावो पद निर्वाग ।। पावो पद निर्वाग, करो तुम ऐसी करनी। ग्रासन संजम साध, बन्ध लागी जब धरनी।। चित मन बुद्धि हँकार कूँ, करो इकहे ग्रान। सहजो निज मन होय जब, निश्चय लागै ध्यान।।

पूनों के प्रसंग में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए ये शब्द हैं—

पूना पूरा गुरु मिले, मेटै सब सन्देह। सोवत सूँ चैतन्य हो, देखें जागृत देह।।

सोलह तिथियों के इस वर्णन के समान हो सात दिवसों का निर्णय भी उन्होंने श्रपनी एक रचना में किया है । यह उनको तीसरी रचना है ।

सात वार निर्णय—गुरु को सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय की श्रास्था श्रोर दृढ़ता प्रदर्शित करते हैं—

सात वार वरनन करूँ, कुँडली माहि उचार। याही मुख सूँ कहत हूँ, तुमको हिरदे धार॥

इन्हीं सात दिवसों के कम में बँधकर संसार का उद्भव ग्रौर ग्रन्त होता है। यह रचना भी कुंडलिया छन्द में है। कुछ वारों के वर्णन के दोहों से विषय पूर्णतया स्पष्ट हो जायगा—

मंगल: मंगल माली राम है, जाको यह जग बाग । निस दिन ताही में रहे, वाही सेती लाग ॥ बुद्ध:

बुद्ध वारो में फल घने, जो पै देवै बाड़। रखवारी के बिन किये, पाँचों करें उजाड़।।

वृहस्पति :

बृहस्पति वारो श्राइया, पाई श्रनूपम देह। सो तन छिन-छिन घटत है, भयो जात है खेह।।

इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रथम ग्रक्षर से ग्रारम्भ कर कुंडलिया छन्द में ग्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

मिश्रित पद्—राग-रागिनियों के अनुसार लिखे हुए ये पद अपने ढंग के अनूठे हैं। ये विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर लिखे हुए हैं। इनके वर्ण्य-विषय यद्यिप गुरु-महिमा और ज्ञान-महिमा इत्यादि ही हैं, पर शैली और विन्यास की दृष्टि से पूर्व रचनाओं में और इनमें बहुत अन्तर है। इन पदों में विग्ति गुरु उनके मान से अधिक हृदय के निकट है। चरणदास के जन्म-प्रसंग पर लिखी वधाइयाँ कुल-जन्मोत्सव की स्मृति खींच लाती हैं, जहाँ एक और गुरु के प्रति उनके हृदय के अगाध और असीम प्रेम की छाया मिलती है वहीं उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा असत्य के निकट आती हुई ज्ञात होती है।

ग्रस जन धन जननी जिन जाये। दूसर कुल में भक्ति नहीं थीं, जाकूँ तारन ग्राये॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सखी री श्राज जन्मे लीलाधारी।
तिमिर भजेंगी, भिक्त खिड़ेंगी, पारायन नर-नारी।।
दर्शन करते श्रानन्द उपजे, नाम लिये श्रघ नासै।
चर्चा में सन्देह न रहसी, खुलिहै प्रबल प्रगासै।।
बहुतक जीव ठिकानो पै हैं, श्रावागमन न होई।।
जम के दण्ड दहन पावक की, नित कूँ मूल निकोई।

गुरु-महिमा के स्रतिरिक्त इन पतों में निर्गुए। मत के स्रन्य सिद्धान्तों का प्रिति-पादन भी है, पदों के विषय में कोई नवीनता नहीं। केवल शैली में ही स्रन्तर है। कबीर के पदों से मिलते-जुलते यह पद कहीं जगत् की नश्चरता के चित्रों से भरे हैं तो कहीं सूफ़ीमत के प्रेम-पुट से; कहीं योग स्रौर ज्ञान की विवेचना है तो कहीं प्रभु के संग होली खेलने की मादक स्रनुभूति का चित्रए।

इन पदों में योग और ज्ञान की अपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव अधिक लिक्षत होता है। विनय, भिक्त, उपालम्भ और याचना इत्यादि के ये पद निर्मुण की नीरसता की अपेक्षा सगुरा के रस के अधिक निकट आते हैं। इन पदों की रागात्मकता, मार्मिकता और हदयग्राहिता, आत्मपोड़न-जनित अवनयन से बहुत दूर है, नैराझ्य की अपेक्षा उसमें श्राशा श्रधिक है। साधना के ये शब्द सन्तों के श्रात्मपीड़न-सिद्धान्त की श्रपेक्षा भक्तों की रागात्मक भक्ति के श्रधिक पास हैं। केवल एक-श्राध पद में ही कबीर की सांसारिक संघर्ष श्रीर भौतिक नश्वरता-जन्य नैराश्य से भरी वाएगी की श्रावृत्ति-सी दिखाई देती है। उदाहरएगार्थ, कबीर के 'मन फूला-फूला फिरे जगत् में कैसा नाता रे' की श्रावृत्ति इन पदों में लक्षित होती है—

पुत्र कलत्तर कौन के, भाई ग्रह बन्धा। सब ही ठोक जलाइ हैं, समभे नींह ग्रन्धा।।

दूसरे पदों की रागात्मकता श्रौर अनुभूतियाँ उनके मन के दूसरे पक्ष पर भी प्रकाश डालती हैं।

श्रब तुम श्रपनी श्रोर निहारो।

हमारे श्रौगुन पै निंह जाश्रो, तुम्हीं श्रथनो विरद सम्हारो।।

— तुम मुक्त पर कृपा करके नहीं बिल्क अपने विरद का ध्यान करके मेरा उद्धार कर दो, मेरे श्रवगुर्गों की श्रोर ध्यान मत दो।

याचना के ये स्वर निर्मुणी सन्त की शिष्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार की भावनाएँ इन पदों में प्रचुर मात्रा में हैं। एक श्रोर चरणदासी सम्प्रदाय की भागवतीय प्रेरणा श्रौर दूसरी श्रोर स्वयं उनकी नारी-सुलभ श्राद्वंता श्रौर भावना-प्रधान व्यक्तित्व, इन पदों के प्रेरक प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रकार के पदों की श्रनुभूति तीन्न है श्रौर भावनाएँ स्पष्ट श्रौर शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व श्रौर साधना का प्रधान ध्येय निर्मुण बह्य का निरूपण, मिथ्याचार का खण्डन श्रौर लौकिकता का मूलोच्छेदन है। इन्हीं विषयों पर लिखे हुए पदों में उनका व्यक्तित्व निखरकर साकार हो जाता है। चरणदास की कुटिया में संसार की नश्वरता श्रौर मरीचिका के गीत गाती हुई शिष्या के ये स्वर श्रिधक स्वाभाविक लगते हैं—

सुमिर नर उतरो पार, भौसागर का तीछन धार।

× × ×

मान पहाड़ी तहाँ भ्रड़त है, श्रासा तृष्ना भँवर पड़त है। पाँच मच्छ जह चोर करत हैं, ज्ञान श्रांखि बल चली निहार।।

निर्गुरा काव्यधारा के काव्य के तस्व हमें उसी ग्रंश में मिलते हैं जिसमें किव श्रात्मानुभूति की विह्वल मादकता का चित्ररा करता है। इस क्षेत्र के बाहर ग्राते ही, वह केवल एक उपदेशक ग्रौर प्रचारकमात्र रह जाता है। सन्त किव ग्रपने उपदेशों को वास्तिवक काव्य के श्रावररा से सजाने में प्रायः पूर्णतया ग्रसफल रहे हैं। कबीर की रचनाएँ यद्यपि इस उक्ति में ग्रपवाद रूप में ग्राती हैं, परन्तु कबीर की उक्तियों में कल्पना की जो प्रचुरता मिलती है, वह इस धारा के ग्रन्य किवयों में नहीं मिलती।

सहजोबाई की रचनाथ्रों में भी कल्पना का प्राचुर्य नहीं कहा जा सकता, प्रेमानुभूति श्रौर मिलन के जो थोड़े-से चित्र हैं वे यद्यपि सजीव तथा चित्रोपम हैं, पर दूसरे
प्रसंगों में केवल उपदेशात्मक प्रचार ही प्रधान है। प्रसंगानुसार कहीं-कहीं छिढ़वादी
उपमानों से संसार की नश्वरता इत्यादि का चल्लेन किया है, पर इन परम्परागत
उपमानों को उन्होंने श्रपनी उदित की स्वाभाविकता द्वारा मौलिक बना दिया है।
उनकी रचनाथ्रों में श्रनुभूतिमूलक चित्रों का श्रभाव है, ग्रतः उन भावनाश्रों का भी
श्रभाव है जो प्रयासरिहत ही कविता वन जाती है। कुछ नात्रा में जो रागात्मक
श्रनुभूतियाँ, प्रेम श्रौर श्रद्धा की भावनाएँ गुरु श्रौर हिर विषयक कविताश्रों में मिलती
हैं, वह उतनी तीव श्रौर उच्च नहीं, जो काव्य की कल्पना तथा उत्कृष्ट भावना को
रूप दे सके।

सहजो की इन रचनाथ्रों में उनकी साधना ही प्रधान है। उन्होंने जीवन तथा प्रकृति के श्रनेक उपकरणों से उपमान ग्रहण कर, गृह से सीखे हुए सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। निर्मुण काव्यधारा की ग्रटपटी वाणी, विषय-साधना थ्रौर चरम भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्वर की गम्भीरता, साधना की दृहता तथा ज्ञान, प्रेम थ्रौर भितत की समन्वित रागात्मकता, नारी की कोमलता के साथ कठोरतम साधना का सामंजस्य स्थापित करती है। इस यत के प्रमुख प्रचारकों में उनके नाम का उल्लेख ही उनकी सफलता का द्योतक है।

द्या बाई—दया बाई भी श्री चरण दास जी की शिष्या थीं। बड़श्वाल जी ने इनका उल्लेख भी उनकी चचेरी बहन के रूप में किया है, पर ये सहजो की सहोदरा थीं, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता। दोनों का जन्म-स्थान दैवात् एक ही सिद्ध होता है। इनके विषय में भी प्रसिद्ध है कि ये दिल्ली में चरण दास जी के मन्दिर में उनके साथ उन्हीं की सेवा में रहती थीं। इनका जन्मकाल १७७४ सं० के बीच में माना जाता है। सन् १८१८ में इनके ग्रंथ दयाबोध की रचना हुई। इनके दो ग्रंथों का उल्लेख नागरी-प्रचारिगी सभा की श्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में मिलता है।

दयाबाई की रचनाओं में उनके तीन नाम मिलते हैं—दया, दयादासी और दया कुँवरि । श्री निर्मल जी ने स्त्री किव कौमुदी में कुँवरि शब्द के श्राधार पर उन्हें किसी राजवंश की माना है, पर उनके जन्मकुल के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं है । इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १. दयाबोध
- २. विनयमालिका।

द्यायोध-इस रचना का श्राकार सहजोबाई के ग्रंथ 'सहज प्रकाश' से बहुत

छोटा है। सौष्ठव में यह किसी प्रकार उससे कम नहीं, भाषा पर दयाबाई का ग्रिधिकार ग्रिधिक है। वर्ण्य-विषय यद्यपि दोनों के लगभग समान हैं, पर दयाबाई की रचनाएँ उतनी शुष्क ग्रौर प्रचारात्मक नहीं हैं जितनी सहजोबाई की।

सम्पूर्गा ग्रंथ कतिपय ग्रंगों में विभाजित है जिनका विभाजन वर्ण्य-वस्तु के ग्राधार पर हुम्रा है—

- १. गृह महिमा
- २. सुमिरन
- ३. सूर
- ४. प्रेम
- ५. वैराग्य
- ६. साध
- ७. श्रजपा

गुरु महिमा—जैसा कि सहजोबाई के प्रसंग में कहा जा चुका है, सन्त मत में गुरु का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भी गुरु में ब्रह्म की छाया देखी है। गुरु ब्रह्म का रूप है, नर-रूप नहीं। जो उसकी सूक्ष्म भावना को नहीं बल्कि स्थूल शरीर को प्रधान मानता है वह मनुष्य नहीं पशु है—

> सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, ग्रान भाव मत जान। देह भाव मार्ने दया, ते हैं पशु समान।

इस सांसारिक ग्रंथकूप से उद्धार करने वाला एक सद्गुरु ही है। श्रिभिव्यक्ति की सजीवता उनमें सहजोबाई से बहुत ग्रिधिक है—

> भ्रंधकूप जग में पड़ी, दया करम बस भ्राय। बुड़त लई निकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय।।

सहजोबाई की भाँति दया की श्रद्धा में स्रत्युक्ति नहीं है। गुरु हिर के रूप हैं, हिर दर्शन के दिग्दर्शक हैं पर हिर से बढ़कर कहीं नहीं हैं। भावना में उन्हें मनुष्य मानकर भी कहीं हिर के साथ उनकी तुलना कर उनकी उपेक्षा नहीं की। हाँ, उनके समक्ष रख उन्हें हिर की छाया बड़े दृढ़ श्रीर सुन्दर शब्दों में सिद्ध किया है—

> चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म-रूप सुख धाम। ताप हरन सब सुख करन, दया करत परनाम।।

सुमिरन—निर्णुए दर्शन के अनुसार चरमानुभूति एक स्रतीन्द्रिय सूक्ष्म वृत्ति हैं जो ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार करने की क्षमता रखती हैं, वेदान्ती जिसे ज्ञान अथवा अनुभव ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। इसी अनुभूत ज्ञान के क्षेत्र में मन स्रमूर्त्त सिद्धान्तों को पीछे छोड़ता हुआ पूर्ण सत्य-दर्शन के लिए अग्रसर होता है। अनुभूति की इस

चरमावस्था के स्रभाव में, दर्शन तथ्यरिहत वाद बनकर रह जाता है। सुन्दरदास के शब्दों में—

'जाके ग्रनुभव ज्ञान वाद में बँध्यो है।'

परन्तु सहजो ग्रौर दया दोनों ही ने सहज ग्रनुभव की ग्रपेक्षा सुमिरन पद को ही ग्रधिक वर्णन किया है। इसके दो कारण दिखाई देते हैं, प्रथम तो यह कि यद्यपि वह चरणदास की शिष्या थीं, निर्गुण मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते हुए भी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा से उनका ग्रधिक परिचय नहीं था। जीवन की विरोधी प्रक्रियाग्रों की प्रतिक्रियास्वरूप विराग धारएा कर किसी गृह की शिष्या बनकर भजन करना दूसरी बात है, श्रीर धर्म तथा दर्शन की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार-धाराओं से परिचित होना दूसरी बात । चरणदास के चरणों में रहकर यद्याप उन्हें मत की रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव के कठोरतम साधन के टेढ़े-मेढ़े सोपानों पर चढ़ने की न तो उनमें शक्ति रही होगी न क्षमता। दूसरा कारए इनका श्रीर भी हो सकता है, वह यह कि चरएादास-सम्प्रदाय में निर्गुए की साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ी प्राधान्य था। दयाबाई द्वारा लिखित सुमिरन के इस ग्रंग में एक ग्रोर ज्ञान की शुष्कता है ग्रीर दूसरी ग्रोर वर्णन की स्थलता । भागवत के प्रेम ग्रीर ज्ञान के सूक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ट बना देता, पर ऐसा नहीं हुआ है, और सुमिरन के यह दोहे साधारण कोटि के भाव ग्रौर भाषा से युक्त जिलकुल साधारण जनकर रह गये हैं। सुमिरन के ग्रधिक पदों में ईश्वर का भागवत रूप ही है। ग्रानेक पतितों को तारने वाले प्रभु की वन्दना के दोहे, सतगुरु के स्मरण के दोहों से संख्या में ग्रधिक ग्रौर श्रेष्ठतर है। राम, मनमोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगुरा उपासना-पद्धति में इनके रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हैं, कबीर के राम की भाँति निराकार ब्रह्म के प्रतीक नहीं-

स्रद्धं नाम के लेत ही, उधरे पतित ग्रपार। गज गनिका ग्रस गाधि बटु, भये पार संसार॥

इसी प्रकार-

राम-नाम के लेत ही, पातक भरें ग्रनेक। रेनर हरि के नाम की, राखो मन में टेक॥

सूर का ऋंग---ितर्गुरा मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शूर है। वासनाश्रों से विमुख होकर, गोविन्द के प्रेम श्रौर भिक्त रूपी गदा से जो विषय-वासनाश्रों की मिलनता को कुचल डालता है वह शूर है। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला पथिक शूर होता है। वह मार्ग में ग्राने वाले व्यवधानों को सत्य की ठोकर से दूर कर देता है। उसका बल है प्रेम, और जस्त्र है त्याग। त्याग की चरम सीमा तक पहुँच जाने की क्षमता श्रौर साहस ही की ज्ञांकित से वह प्रेम के मार्ग पर पग रखता है। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले की चुनौती देने हुए जिस प्रकार कबीर ने कहा था—

सीस उतारे भुइँ घरै, ऐसा होय तो स्राव।
इसी प्रकार का वर्गान दथाबाई ने भी सूर के इस ग्रंग में किया है—
कायर कम्पै देख करि, साधू को संग्राम।
सीस उतारे भुइँ घरे, जब पावे निज ठाम।।

प्रेम का अंग— सहजोबाई के प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका है कि प्रेम की चरम अनुभूति की विह्वलता, मादकता तथा भावात्मकता के अतिरिक्त शेष विषयों पर लेखनी उठाते समय सन्त किव केवल प्रचारक अथवा उपदेशक-मात्र ही बन सके हैं। दयावाई द्वारा रचित इस विषय के दोहों की सरसता तथा भावात्मकता सराहनीय है। उनकी भावात्मक उक्तियों में विरहानुभूति तथा प्रेम-प्रसूत विविध अनुभूतियों के चित्र सजीव तथा स्वाभाविक हैं। श्रृंगार की विविध स्थितियों के चित्रों में जो सजीवता है, उनमें भावों की मधुर सरिता का प्लावन ज्ञात होता है। प्रतीक्षा का यह चित्र—

काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत बाट। प्रेम सिन्ध में पर्यो मन, ना निकसन को बाट॥

भूंगार रस के किसी क्षित्र के प्रतीक्षा के चित्र से कम नहीं है। इसी प्रकार मूच्छां इत्यादि के चित्रों की सजीवता इन दोहों की उत्कृष्टता प्रमाणित करती है।

मिलन की प्रतीक्षा में श्राकुल विरही को श्रपनी श्रवस्था की भी सुधि नहीं है। एक लगन है, उसी में रत वह श्रपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करता है। पुलकित वागी, डगमग पग, हिर के प्रेम के रंग में सराबोर उनके विरही के कुछ चित्र देखिये—

कहूँ धरत पग परत कहूँ, डगमगात सब देह। दया-मग्न हरि रूप में, दिन-दिन श्रिथिक सनेह।। प्रेम-मग्न गद्गद् यचन, पुलिक रोम सब श्रंग। पुलिक रह्यों मन रूप में, दया न ह्वं चित भंग।।

विह्वस्ता का यह चित्र कितना सजीव है-

बोरी ह्वं चितवत फिल्ं, हरि ग्रावें केहि ग्रोर ? छिनहि उठ्ठं छिन गिरि पर्लं, राम ! दुःखी मन मोर ॥ प्रतीक्षा के उन्माद तथा व्यागृह्यता के ये चित्र ग्रमुष्य हैं।

प्रेम के इन चित्रों के ग्रंकन में दयाबाई सहजो से कहीं ग्रागे ठहरती हैं। प्रेम

की तन्मयता, रसमयता तथा भावात्मकता इन दोहों में बहुत सुन्दर शब्दों में श्रभि-

वैराग का ऋंग—वैराग्य के इन दोहों में संसार की नश्वरता तथा क्षरणभंगुरता का चित्रण है। श्राध्यात्मिक लो की लगन में लीन साधक को संसार तथा उससे सम्बन्धित भावनाएँ, सुख-संतोष इत्यादि सभी वस्तुएँ क्षरिणक, निरर्थक तथा सारहीन प्रतीत होती हैं। संसार का कोई भी व्यवित श्रपना नहीं है; सांसारिकता में लिप्त ज्ञान, स्वप्न को सत्य समक्षने के समान मूर्खता है। सराय में वास की भाँति यह क्षरिणक है। जगत् माया है, मिथ्या है। क्षरणभंगुरता का एक सुन्दर चित्र वयाबाई के शब्दों में सजीव हो उठता है—

जैसो मोती स्रोस को, तैसो यह संसप्र । विनसि जाय छिन एक में, दया प्रभु गुर घार।।

मृत्युका नैराइय तथा वैभव की निरर्थकता इन शब्दों में कितनी सफलता से व्यक्त है —

श्रामु गाज कचन दया, जोरे लाख-करोर। हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर॥

विराग को इन भावनाओं में केवल उपदेशात्मक श्रौर बौद्धिक तर्क ही नहीं, भावना ग्रौर कल्पना का सरल श्रौर मार्मिक पुट भी है। वायु के प्रबल भोखों से नभचर वारिद का श्रस्तित्व जिस प्रकार पल भर में विलीन हो जाता है, संसार में श्रपनी स्थिति को इसी प्रकार की समक्षकर भी मनुष्य शान्ति-प्राप्ति का प्रयास नहीं करता। कैसी विडम्बना है—

विनसत बादर बात विस, नभ में नाना भाँति । इमि नर दीखत कालि बस, तऊ न उपजै सांति ॥

कल्पना तथा तर्क के इस सुन्दर सामंजस्य की सजीवता तथा सफलता देखकर विश्वास नहीं होता कि ये पंक्तियाँ काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसी स्त्री द्वारा रचित है।

साधक का ऋंग—निर्गुण साधना में सत्संग का प्रधान महत्त्व है। साधक को अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति सत्संग से होती है। संतों के लक्षण तथा गुणों का वर्णन प्रायः सभी संत किवयों ने अपनी रचनाओं में किया है। बाजाई द्वारा रचित साधु-वर्णन किसी भी प्रकार दूसरे संतों की रचनाओं से पीछे नहीं है। साधु-महिमा वर्णन के ये पद साधा-रण कोटि के हैं। कल्पना और भावना की प्रचुरता का अभाव होना विषय की नीरसता के कारण स्वाभाविक ही है। साधु की निरपेक्ष वृत्ति, सुख-दुःख के प्रति समान भाव

इत्यादि साधु के प्रमुख गुरा माने गये हैं श्रीर उन्हीं का वर्र्णन इन दोहों में हुआ है। सत्संग की शक्ति के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास है, यह इन पंक्तियों से प्रकट होता है—

साधु-संग छिन एक को, पुन्न न बरनो जाय। रति उपजै हरि नाम सूँ, सब ही पाप विलाय।।

तथा--

साधु-संत जग में बड़ो, करि जानै सब कोय। ग्राधो छिन सत्संग को, कलमख डारै खोय।।

नाम सुमिरन—संसार के समस्त धर्मों में नाम-स्मरण को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिन्दू धर्म की विभिन्न शाखाओं में भी नामावृत्ति के महत्त्व की प्रधानता है। विष्णु सहस्रनाम, श्रोम् जाप तथा सूक्तियाँ-स्मरण ग्रादि इसी के द्योतक हैं। परन्तु निर्मुण पंथ में इस ग्रंग को जितना महत्त्व दिया जाता है उतना ग्रौर कहीं नहीं। यह भौतिक ग्रापदाश्रों से मुक्तिदात्री संजीवनी है। नाम-स्मरण करने वाला व्यक्ति ग्रपने को तथा दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है। राम का नाम स्मरण करने वालों पर कर्म की काली छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मरण के ग्रभाव से बड़े-से-बड़े कर्म भी सार्थकता नहीं रखते। पर निर्मुणपंथियों का स्मरण दूसरे मतों के स्मरण की भाँति यांत्रिक बाह्याडम्बर नहीं है। कुछ मान्य पवित्र शब्दों की पुनरावृत्ति से स्मरण पूरा नहीं होता। इस बाह्य किया के प्रति निर्मुण के हृदय में घृणा ग्रौर उपेक्षा है। कबीर के शब्दों में—

पंडित वाद वदंते भूठा।
राम कह्या दुनिया गति पाव, खांड कह्या मुँह मीठा।।
पावक कह्या पाँव जे दाभे, जल कांह तृषा बुभाई।
भोजन कह्या भूख जे भाजे, तो सब कोई तरि जाई।।
नर के साथ सूत्रा हरि बोले, प्रभु परताप न जाने।
जो कहूँ उड़ि जाई जंगल में, बहुरि न मुरतै ग्राने।।

निर्गुरापथियों के लिए नाम-स्मररा प्रेम का अलक्ष्य मार्ग है। प्रेम के लौकिक क्षेत्र में भी प्रेम-पात्र का नाम ही प्रेमी के लिए एकमात्र सम्बल होता है, जो परि-स्थितियों की भंभा में उससे विलग हो जाता है। निर्गुरा भी स्मरा को उसी अर्थ में लेता और समभता है। यह पूर्ण रूपेरा एक ऐसी आन्तरिक अवस्था है जिसमें हृदय की सारी अनुभूतियाँ प्रेमी के चारों श्रोर ही लिपटी रहती हैं।

स्मरए। में साधु के मस्तिष्क की अबस्था जल भरकर लाती हुई किशे री की मान-सिक अवस्था के समान होनी चाहिए । जिस प्रकार चलते तथा बातचीत करते हुए भी शीश पर रखे हुए कलश के संतुलन पर ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता है, उसी प्रकार साधक को भी इसी ग्रवस्था की प्राप्ति का प्रयास ग्रावश्यक है। पिनहारी की गित की भाँति वह ग्रलौकिक सत्ता के स्मरण में ही रत रहे, यद्यपि बाह्य-दर्शन में वह संसार में ही लिप्त दिखाई दे। ऐसी मनःस्थिति की प्राप्ति के पश्चात् वह ग्रवस्था ग्राती है जब होठों से स्मरण की ग्रावश्यकता। शेष नहीं रह जाती। उसका स्थान वे तन्मय ग्रनुभूतियाँ ले लेती हैं, जिनको संत ग्रजपा जाप के नाम से पुकारते हैं। इसके लिए जिह्वा ग्रथवा माला की ग्रावश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं ग्रात्मा में ग्रान्दोलन ग्रावश्यक होता है तथा ग्रात्मानुभूति के द्वारा ही ग्रपने ग्रन्तर में निवास करने वाली ग्रलौकिक सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन तथा स्पर्श का ग्रनुभव होता है। जब ग्रात्मानुभूति की मादकता से मन ग्रोतप्रोत हो जाता है तब मुँह से निकले हुए शब्दों की ग्रावश्यकता ही कहाँ रह जाती है। जब प्रेम ग्रात्मा तथा हृदय में व्याप्त हो जाता है, तो प्रेमी के यशःजान के निमित्त एक-एक रोम मुख के समान हो जाता है।

जब यह श्रवस्था चिरस्थायी तथा श्रिनवार्य वनकर जीवन के मूल तत्त्व तथा प्रेरणा का रूप धारण कर लेती है तव समय के शब्द का श्रलौकिक संगीत उसके कर्ण-कुहरों में गूँज जाता है, श्रीर उसे श्रवभव होता है कि यद्यपि उसन कहा को भुला दिया था, पर ब्रह्म ने उसको कभी नहीं भुलाया। दादू ने इस श्रवस्था का वर्णन बहुत सुन्दर शब्दों में किया है—

> प्रीति जो लागी घुल गई, बैठ गई मन माहि। रोम-रोम पिंड-पिंड करें, मुख की सरधा नाहि।।

तदनःतर, अन्ततः अलौकिक स्मरण स्मरणमात्र नहीं रह जाता। आत्मा ब्रह्म की उस सत्ता में लय हो जाती है जिसे साधक अब अपने ही जीवन तथा शरीर का एक श्रंग समक्षते लगता है। इसको निर्गुणी लो के नाम से जानता है।

श्रजपा जाप इस प्रकार निर्गुरा साधना का मुख्य श्रंग होने के काररा सभी संत किवयों का वर्ण्य-विषय रहा है। सहजो तथा दया दोनों ने ही नाम-स्मररा तथा श्रजपा जाप की मनःस्थिति की मादकता पर सुन्दर रचनाएँ की है।

श्रजपा का श्रंग—श्रजपा निर्गुरा साधना का वह सोपान है, जिस पर पहुँच-कर श्रात्मा ब्रह्म में इतनी लयु हो जाती है कि उसके स्मरण, ध्यान इत्यादि के लिए किसी बाह्य साधन की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। माला तथा सुमिरनी के साथ श्रधर श्रौर जिह्वा से राम-नाम के उच्चारण की महत्ता भी नहीं रहती, वरन् साधक के रोम-रोम से सतत किसी बाह्य प्रयास के बिना ही उसके उपास्य के नाम का जपन हुश्रा करता है, इसी कारण उसका नाम श्रजपा जाप रखा है। श्रजपा जाप की इस श्रवस्था की मादक श्रनुभूति, उद्देग श्रौर विह्वलता का वर्णन दयाबाई ने किया है। इस वर्णन के विषय-निर्वाह में इतनी परिपक्ष्वता है कि इन दोहों के उनके द्वारा रिचत होने में भी सन्देह मालूम होने लगता था।

ग्रजपा के इस ग्रंग में मनः स्थिति की ग्रपेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति के पश्चात् की ग्रव-स्था का वर्गन प्रधान है। चरगादास गुरु से सोहं स्मरण की दीक्षा पाकर दया ने नासिका के ग्रग्रभाग पर दृष्टि को एकाग्र कर, पद्मांसन लगा, ग्रजपा जाप का ग्रायो-जन ग्रारम्भ किया। इस जाप के ग्रारम्भ का वर्गन करते हुए वह कहती है—

> ग्रर्थ-ग्रर्थ मधि सुरित धरि, जपें जु मजपा जाप। दया लहें निज धाम कूँ, छुटै सकल संताप।।

इस प्रकार के जाप से ब्रह्मरंध्र में ग्रनहद का सुललित स्वर गुंजरित हो उठता है, ग्रौर निर्वाग्ग-पद की प्राप्ति होती है—

गगन मध्य मुरली बजै, में जु सुनी निज कान । दया दया गुरुदेव की, परस्यो पद-निर्वाण ॥ इस पद की प्राप्ति के पश्चात् जो ग्रलौकिक दृश्य उन्हें दिखाई देते हैं, उनका नैसर्गिक ग्रालोक इन पंक्तियों में व्यक्त है—

बिन दामिनि उजियार ग्रिति, बिन घन परत फुहार । मगन भयो मनुवाँ तहाँ, दया निहार-निहार ॥ ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा के तादात्म्य का पूर्ण ग्रौर सुन्दर वर्णन देखिये—

चेतन रूपी ग्रात्मा, बसै पिंड ब्रह्मांड । ना करता ना भोगता, ग्रहै ग्रचल ग्रखंड ।।

श्रात्मवासी बहा को प्राप्ति के लिए दृष्टि की विशालता की ग्रावश्यकता है, साधना की चेष्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सुक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते हैं—

> घर मठादि में रम रह्यो, रमता राम जुहोय। ज्ञान दृष्टि सूँ देखिये, है स्राकासवत् सोय॥

दयाबोध की रचना के मूल में चरणदास की प्रेरणा तथा श्राज्ञा थी। उन्हीं की श्राज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है—

चरनदास की कृपा सूँ, मो मन उठो उमंग। दयाबोध बरनन कियो, जहाँ सुख की उठत तरंग।।

दयाबाई की इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्यक् विवेचना के साथ-साथ काव्य का कोमल पुट भी है। परिमाग में इनकी रचनाएँ सहजो की रचनाग्रों से कम ग्रवश्य हैं; पर गाम्भीर्य, सौष्ठव तथा विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से दयाबाई के पद ग्रिंघिक उत्कृष्ट ठहरते हैं। वर्ण्य-विषय दोनों के लगभग एक-से ही हैं। जहाँ सहजो की शैली वर्णनात्मक, शुष्क श्रौर पिष्ट-पेष्टित है वहाँ दया की शैली प्रवाहमयी, सरल तथा काव्यात्मक है। दयाबाई की रचनाएँ काव्य से उतनी दूर नहीं हैं जितनी सहजो की।

विनयमालिका—दयाबाई की बानी का दूसरा श्रंग है विनयमालिका। इस ग्रंग के रचियता के विषय में बहुत मतभेद है। इसकी पंक्तियों में दयादास का प्रयोग है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि इसकी लेखिका दयाबाई नहीं, दयादास नाम का व्यक्ति होगा। विनयमालिका तथा दयाबोध के सिद्धान्त में मौलिक श्रन्तर है। दयाबोध में निर्गुरा ब्रह्म की उपासना का वर्गन संत मत के सिद्धान्तों पर ग्राधारित है। विनयमालिका में विष्ण के ग्रनेक ग्रवतारों की कथाओं का वर्णन है । चरणदास जी पर भागवत का प्रभाव था, उन्होंने ग्रपनी साधना में कृष्ण को परम ब्रह्म का रूप मानकर उनसे सम्बन्धित श्रनेक लीलाग्रों को ब्रह्म की लीलाएँ माना है। भागवत के कृष्ण ग्रौर संत मत के ब्रह्म में उनके ग्रनुसार मूलतः कोई ग्रन्तर नहीं है। सहजोबाई के पदों में भी इस प्रकार के ग्राभास यत्र-तत्र मिलते हैं, पर उनके कृष्ण का श्रस्तित्व बहा से श्रलग नहीं है। जहाँ उन्होंने गोविन्द, नारायण इत्यादि का प्रयोग किया है, उसका प्रतिपादन उन्होंने मूलतः ब्रह्म के उसी रूप में किया है जो निर्गुरा मत में मान्य थे। चररादास जी के जन्मोत्सव-वर्गन इत्यादि में कृष्ण-लीलाओं का श्राभास श्रवस्य मिल जाता है, पर विष्णु के श्रनेक श्रवतारों ग्रौर राम-कृष्ण की विविध कहानियों पर उनकी म्रास्था प्रायः लक्षित नहीं होती। परन्तु विनयमालिका के इन दोहों में सगुरुगेपासना की स्पष्ट छाप है। प्रथम पंक्ति में एक जिज्ञासा है कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूं-

> किस विधि रीभत हो प्रभु, का किह टेरूँ नाथ ? लहर मेहर जब ही करो, तब ही होउँ सनाथ ॥

इस प्रक्षन के उत्तर में उपास्य को ग्रानेक नामों से सम्बोधित करते हुए लेखक ने पन्द्रह्र दोहों में उनके नामों की गराना की है। उपास्य के रूप में इस प्रकार एक मौलिक ग्रान्तर है जो एक ही किव के व्यक्तित्व में एक साथ होना ग्रासम्भव प्रतीत होता है।

उपासना-पद्धित भी दयाबोध में विश्वित पद्धित से पूर्णतया भिन्न है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, विनय को ही इसमें प्रधान स्थान प्राप्त है। निर्गुरण साधना में विनम्नता और सहनज्ञीलता साधु के चिरित्र के प्रधान ग्रंग ग्रवश्य हैं, पर लक्ष्य की प्राप्ति के ये साधन नहीं हैं। विनयमालिका का किव ईश्वर को उसके विरद का स्मरण दिलाकर अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। पितित-उधारन भगवान् की कृपा तथा यश की ग्रसंख्य कहानियों के स्मरण से उसे अपनी मुक्ति की ग्राशा होती है। भिनत के उद्गार बहुत प्रबल और मुन्दर हैं, उनमें श्रद्धा, याचना, विश्वास ग्रीर लगन की जो भलक है वह निर्गुरण साधना की ग्रपेक्षा सगुण की रागात्मकता के

म्रधिक निकट है। यद्यपि दयादास भी चररादास के ही शिष्य थे ग्रतः उपासना के इन दो रूपों की ग्रसमता विनयमालिका ग्रौर दयाबोध के रचयिताग्रों की एकता में नाम की विभिन्तता द्वारा उत्पन्न सन्देह को पुष्ट कर देते हैं। दयाबोध में भ्रंकित साधना कबीर, दादू श्रौर नानक की निराकारीपासना चरणदासी पंथ की कृष्ण-भावना से रंजित है, परन्तु विनयमालिका की साधना में सूर तथा तुलसी के क्रष्ण ग्रौर राम की ग्रनेक लीलाग्रों के साथ विभिन्न ग्रवतारों से सम्बन्धित ग्रलीकिक कहानियों का विवर्ग ग्रोर उन्हीं की शक्ति तथा सामर्थ्य पर मुक्ति की ग्राशा भरी है। उपास्य तथा साधना के रूपांकन में विभिन्नता के श्रतिरिक्त रचनाश्रों के बाह्य रूप ग्रर्थात् भाषा तथा शैली में भी काफ़ी ग्रन्तर है। दयाबीध की भाषा में परि-माजित पदावली तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि स्रभाव है, पर भाषा में एक प्रवाह है, उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता है। इस सौन्दर्य में परिष्कार नहीं है, अलंकार नहीं है, केवल कुछ स्थलों पर जहाँ भावावेश का ग्राधिक्य है, भाषा स्वतः ही मार्मिक तथा लचीली हो गई है। उनकी भाषा ग्रलंकारहीन, खुरदूरे वस्त्रों में ग्रपने सरल सौन्दर्य को छिपाये एक ग्राम-बाला के समान है, जिसका सौन्दर्य बिना किसी प्रयास के ही निखरकर फूट नहीं पड़ता तो भी चमक ग्रवश्य जाता है। विनयमालिका की भाषा सरल है, पर उसके सौन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते हैं।

इन विभिन्नताओं के साथ एक साम्य स्वष्ट और प्रधान है। दोनों ही रचनाओं के काव्य की आत्मा शुद्ध और प्रबल है। उपास्य तथा साधना के रूप में मौलिक अन्तर होते हुए भी दोनों की आत्मा में उनके मानस-हृदय का स्वष्ट आभास मिलता है। दयाबोध में आये हुए इस प्रकार के विवरगों का उल्लेख उस प्रकरण में हो चुका है—विनयमालिका का हृदय-पक्ष भी इन पंक्तियों में प्रतिबिम्बत है—

देह घरो संसार में, तेरो किह सब कोय। हाँसी होय तो तेरी ही, मेरी कछून होय॥ श्रेम का यह उपालम्भ कितना विशद ग्रौर चुटीला है—

> बड़े-बड़े पापी ग्रधम, तारन लगीन बार। पूँजी लगैन कछु ग्रंद की, हे प्रभु हमरी बार।।

परन्तु दयावोध ग्रोर विनयमालिका के भाव ग्रौर भाषा में जो ग्रन्तर स्पष्ट लक्षित होते हैं, उनसे यह पूर्णतया प्रमािएत होता है कि दोनों का लेखक एक व्यक्ति नहीं है। विनयमािलका चरएादास जी के किसी ग्रन्य शिष्य द्वारा प्रएाित प्रतीत होती है, जिस पर चरएादासी सम्प्रदाय के निर्गुए पक्ष की ग्रपेक्षा भागवत धर्म का ग्रधिक प्रभाव पड़ा था। दयाबोध में किव के नाम का संकेत दयाबाई तथा दया कुँविर द्वारा हुग्रा है जब कि विनयमािलका में एक स्थल पर भी इस नाम का उल्लेख नहीं है। हर जगह केवल दयादास शब्द ही मिलता है। इन श्राधारों पर यह मानने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि विनयमालिका दयाबाई की रचना नहीं हो सकती। भ्रमवश इस रचना को भी दयाबाई की बानी के श्रन्तर्गत स्थान दे दिया गया है।

वयाबोध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। यद्यपि उनकी रचनाओं का ध्येय प्रचारात्मक ही अधिक था, पर उनमें काव्य का ग्रंश स्वतः ग्राग्या है। परिमाण में उनकी रचनाएँ अधिक नहीं है। सहजोबाई की रचनाओं की ग्रंपिक्षा उनकी संख्या बहुत कम है, पर विषय के प्रतिपादन, भावों की ग्रंपिक्यंजना तथा ग्रात्माभिव्यक्ति में दयाबाई को सहजो से बहुत ग्रंधिक सफलता मिली है। प्रेम की विह्वलता ग्रौर सांसारिक मायाजन्य नैराध्य के जो सुन्दर तथा सजीव चित्र दया ने खींचे हैं, तद्विषयक सहजो द्वारा ग्रंकित चित्र उनके समक्ष विलकुल निष्प्राण जान पड़ते हैं। प्रचार तथा ग्रात्माभिव्यक्ति, दोनों ही दृष्टियों से निर्गुण सन्तों की बानियों में दयाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उनकी बानी का ग्रोज, उनके प्रेम का माधुर्य ग्रौर उनके प्रचार की क्षमता ग्रन्य कवियों की रचनाग्रों से कम नहीं है।

सहजो तथा दयाबाई की काच्य-तुलनात्मक विवेचना

दाशनिक सिद्धान्त—निर्गुरा सम्प्रदाय के विशिष्ट चरणदासी मत के प्रवर्तक श्री चरणदास की ये दो शिष्याएँ निर्गुरा मत की ग्रमर कविषित्रियाँ हैं। इन दोनों की ही भावनाग्रों तथा विचारधाराग्रों पर इस मत की स्पष्ट छाप है। इस सम्प्रदाय में संतमत तथा भागवत के दार्शनिक सिद्धान्तों का सामंजस्य है। साधना में ज्ञान, योग ग्रोर प्रेम तीनों की ही प्रधानता है, परन्तु इनके बह्म का रूप निर्गुरा मत के निराकार ग्ररूप बह्म की ग्रपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म की भावना के ग्रधिक निकट है। ब्रह्म की कल्पना में सगुरा भावना का ग्रारोपरा तो है, पर किसी स्थूल चित्र ग्रथवा मूर्ति-रूप में वह पूज्य नहीं है। सहजोबाई तथा दयाबाई के ब्रह्म में भी निराकार ग्रौर साकार का सामंजस्य है—सहजो के शब्दों में—

निर्गुरा सो सर्गुन भये, भक्त उधारनहार। सहजो की दंडौत है, ताकूँ बारम्वार॥

कृष्ण के लीलारूप की ग्रपेक्षा विराटरूप उनके लिए ग्रधिक महत्वपूर्ण है। उनके निर्गुग ब्रह्म गीता के उपदेशक कृष्ण हैं जिन्होंने घोषणा की थीं—

में भ्रखण्ड व्यापक सकल, सहज रहा भरपूर। ज्ञानी पावै निकट ही, मूरख जाने दूर॥

ब्रह्म का मूल रूप निरंजन है जो भक्तों के हेतु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेता है। सगुगा तथा निर्गुगा के इस सामंजस्य का उदाहरगा इन पंक्तियों से मिल सकता है--

नेति-नेति किह वेद पुकारे। सो अधरन पर मुरली धारे।। जाकूँ ब्रह्मादिक मुनि ध्यावें। ताहि पूत किह नन्द बुलावें।। सिव सनकादिक अन्त न पावें। सो सिखयन संग रास रचावें।। अनन्त लोक मेटे उपजावें। सो मोहन बृजराज कहावें।। निर्मुत सगुन भेद नीहं दोई। आदि अन्त मिध एकिह होई।।

सृष्टि का प्रत्येक उपकरण बह्म का ग्रंश है, जीव की पृथक् सत्ता नहीं है। हिर ग्रनेक रूपों में प्रकट होता है। जगत् तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का रूप विकृत परि-ग्णामवाद है। जल जनकर हिम बन जाता है, पर फिर हिम गलकर जल का रूप धारण कर जेता है। जैसे सूर्य तथा उसके ग्रालोक में कोई ग्रन्तर नहीं, उसी प्रकार का सम्बन्ध जीव ग्रौर बह्म में है। एक वस्तु कारण है दूसरी कार्य, एक ग्रंश है दूसरी ग्रंशी। ब्रह्म तथा जीव में भी कार्य-कारण तथा ग्रंश-ग्रंशी का सम्बन्ध है। सहजोबाई के शब्दों में—

सहजो हरि बहुरंग है, वही प्रगट वहि गूप। जल पाले में भेद ना, ज्यों सूरज ग्रह घूप।।

दयाबाई के ब्रह्म का रूप साकार के निकट नहीं है। उनके ब्रह्म का रूप कबीर के सतगुरु के श्रधिक निकट है। वह गुगातीत निर्गुग श्रलख निरंजन है, वह सर्वव्यापी है, उसी के सूत्र में बँघी सृष्टि का परिचालन होता है। दया के शब्दों में—

वही एक व्यापक सकल, ज्यों मनिका में डोर।

माला की मिर्गिकाएँ जिस डोर में गुँथी रहती हैं, वही उस माला के श्रस्तित्व का स्राधार है। सृष्टि रूपी मिनका की सम्बद्धता तथा नियमन ब्रह्म पर निर्भर है। वह कबीर के सतगुरु के समान उस जगत् का वासी है जहाँ स्रनन्त भानु की स्रद्भुत ज्योति का स्रालोक फैला रहता है। उनका परब्रह्म उस सत्य-लोक का वासी है—

जहाँ काल ग्ररु ज्वाल नींह, सीत उष्ण नींह बीर। दया परिस निज धाम की, पायो भेद गंभीर।।

कवि तथा ब्रह्म के सम्बन्ध-स्थापन के मूल में उन्होंने भी ग्रहैतवाद माना है। समस्त सृष्टि जड़ रूप है केवल ग्रात्मा में ही ब्रह्म का चेतन ग्रंश है, इसलिए ग्रात्मा तथा परमात्मा में द्वैतभावना नहीं है। उनके शब्दों में—

चेतन रूपी ग्रात्मा, बसै पिंड ब्रह्मंड। ना करता ना भोगता, ग्रहै श्रचल ग्रखंड।। जगत् का परिगाम मिथ्या है, तन का सौंदर्य भ्रम है, केवल तू चेतन है, तुभ में लय होने की ग्रात्मानुभूति ही ग्रानन्द रूप है— जग परनामी है मृषा, तन रूपी भ्रम कूप। तू चैतन स्वरूप है, श्रद्भुत श्रानन्द रूप।।

ब्रह्म की इस ग्ररूप सत्ता पर सगुण श्रवतारवाद की छाप बिलकुल नहीं है, परन्तु इस श्रपार शक्ति की श्रनुभूति की प्राप्ति चरणवास की शिक्षाश्रों द्वारा ही हुई है, इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है।

बहा श्रौर जीव के रूप तथा सम्बन्ध-निरूपएं के श्रितिरिक्त उनकी दार्शनिकता में संसार की नश्वरता का स्थान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े सजीव तथा मार्मिक खींचे हैं। गुरु की महत्ता को दोनों ने ही विशेष स्थान दिया है, उनकी श्रवस्था श्रौर विश्वास की श्रिधिकता ने सनेक बार उन्हें हिर से भी उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित कर दिया है। सहजो की साधना पर भी साकारोपासना का यथेष्ट प्रभाव है। जहाँ उनकी रचनाश्रों में बहा के सगुरा रूप के प्रति उद्गार है, उनमें भिक्त-मार्ग की सभी प्रधान भावनाश्रों का स्पर्श है, वहाँ पतित-उधारन लाल बिहारों के समक्ष श्रपने को महान् श्रवगुराी मानकर एक श्रोर वह प्रार्थना करती हैं—

तुम गुनवंत में श्रौगन भारी।

तुम्हरी स्रोट खोट बहु कीन्हे, पितत-उधारन लाल बिहारी ।
तो दूसरी स्रोर सूर की भाँति उनके विरद का स्मरण दिलाती हुई कहती हैं—
हमारे स्रोगुन पै नींह जास्रो, तुम्हीं स्रपना विरद सम्हारो .....

विनय के कुछ पदों में यद्यपि सहजोबाई भित्त-साधना के प्रभाव से प्रभावित जान पड़ती हैं, पर उनकी साधना का मुख्य रूप निर्मुण सम्प्रदाय की मान्य साधना ही है। हृदय की शुद्धि, गुरु की शरण-प्रहण, श्रौर कामनाश्रों का दमन हिर के प्रेम के मादक रस की प्राप्ति करनें के लिए श्रावश्यक है। जब जीव चंचल मन को स्थिर कर, इन्द्रियों को वश में कर लेता है, तभी वह साधना के श्रगले सोपानों पर चढ़ने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। उनकी साधना की रूपरेखा का ज्ञान उनकी इन पंक्तियों से हो जाता है—

## बाबा काया नगर बसावो।

ज्ञान-दृष्टि सूँ घट में देखो, सुरित निरत लो लावो ॥
'पाँच मारि मन बास कर ग्रपने, तीनों ताप नसावौ ॥
सत सन्तोष गहौ दृढ़ सेती, दुर्जन मारि भगावौ ॥
सील छिमा घीरज को घारो, श्रनहद बम्ब बजावो ॥
पाप बानिया रहन न दीजे, धरम बजार लगायो ॥

दयाबाई की उपासना में योग और ज्ञान-तत्त्व प्रधान है। योग नाम-स्मरस् से मारम्भ होकर मनहृद नाद तथा ज्योति-दर्शन पर समाप्त होता है। स्रहर्गिश नाम- स्मरण योग का प्रथम सोपान है। उसके पश्चात् नासिका के अग्रभाग पर ध्यान एकाग्र करना, पद्मासन का अभ्यास करना, प्राणायाम, त्रिकुटि पर ध्यान स्थित करना इत्यादि अनेक सोपान आते हैं, फिर अन्त में वह स्थिति आती है जब हृदय के अणु-अणु तथा रोम-रोम से राम के नाम का जाप हुआ करता है। इसी को अजपा जाप कहते हैं। जब मन की यह अवस्था हो जाती है तब वह सांसारिक वासनाओं की ओर से अपंग हो जाता है और तभी जीव बहारन्ध्र में होने वाले अनहद संगीत को सुनकर निर्वाण-पद प्राप्त करता है। साधना के इस रूप के अतिरिक्त दयाबाई की साधना में और कुछ नहीं है।

सहजो की साधना में श्रजपा जाप यद्यपि प्रधान है, पर भागवत धर्म का व्याप्त प्रभाव उन पर है। इसी कारण भावना का पुट भी उनकी साधना में मिलता है।

साधना तथा ब्रह्म के इस तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दयाबाई पर संत-परम्परा का ही प्रभाव था; चरणदासी सम्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध कृष्ण रूप ब्रह्म ग्रीर प्रेम-भिक्त-साधना से था, उन्होंने बिलकुल ग्रहण नहीं किया। उनके उपास्य का रूप संतमत परम्परा में मान्य निराकार है तथा साधना में योग तथा प्रेम द्वारा प्राप्त ज्ञान मुख्य है। सहजो परब्रह्म के श्रवतारी रूप ग्रीर निर्गुण रूप का समाधान दोनों को एक में मिलाकर कर देती है। साधना पर भी सगुण भिक्त का प्रभाव ग्रधिक नहीं तो नगण्य भी नहीं कहा जा सकता।

ब्रह्म का रूप-निरूपएा, उसमे जीव तथा जड़-जगत् से सम्बन्ध-स्थापन इत्यादि दार्शनिक विवेचनाग्रों का सम्बन्ध मस्तिष्क से हैं, हृदय से नहीं । स्त्री में श्रनुभूति प्रधान होती है, बौद्धिक विश्लेषएा के तर्क उसके जीवन तथा स्वभाव से दूर हैं, पर इन दोनों की विवेचनाएँ पूर्ण हैं । भावनाग्रों की सरसता में इन विषयों की शुष्कता यद्यपि छिप नहीं सकी है, पर ये नीरस विषय ही उनके जीवन के प्रेरक थे । लौकिक भावना-शून्य उनके काव्य में दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनी योग्यता से किया गया है कि यौगिक श्रौर ज्ञान सम्बन्धी जिंदल विवेचनाश्रों का उनके नारी-हृदय के साथ समन्वय देख श्राश्चर्य होता है । भावनाश्रों श्रौर श्रनुभूतियों की विभूति, जो नारी की जन्मजात् शक्ति मानी जाती है, उनकी रचनाग्रों में श्रवसर पाकर भी नहीं विक-सित हो सकी है, ग्रौर दार्शनिक सिद्धान्तों के बौद्धिक प्रतिपादन में उनकी पूर्ण सफलता नारी-हृदय की भावनाश्रों के इतिहास का एक श्रपवाद पृष्ठ-सा प्रतीत होता है ।

काव्य तथा कलापच्च — निर्गुण घारा के संत किव उपदेशक तथा प्रचारक ग्रिविक थे, यह सत्य है; किन्तु संतमत में विरहानुभूति तथा मिलन-उत्कंठा इत्यादि की शृंगारिक ग्रनुभूतियों का भी ग्रभाव नहीं है, जिनमें भावपक्ष ही प्रधान है। निर्गुण काव्य में ग्रनुभूतियों की श्रेष्ठ ग्रमिक्यक्ति इन्हों प्रसंगों में मिलती है। ग्रनेक संतों की विरह

विह्वलता तथा ग्रन्य ग्रनुभूतियों की तीवता की ग्रभिन्यक्ति में कला के ग्रभाव में भी भावनाएँ काव्य बन गई हैं। प्रियतम में लय हो जाने को उत्कंठित नववधू, मृत्यु रूपी दूती का सम्वाद पा डोली सजाकर प्रियमिलन के लिए प्रयाग करने वाली श्रात्मा, संसार की नश्वरता इत्यादि के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ अनुभूतियों का ही प्राधान्य है तथा जिनमें काव्य की शुद्ध भ्रात्मा के दर्शन होते हैं। सहजो तथा दयाबाई की रच-नाओं में काव्य का भाव पक्ष सर्वथा गौरा है। सहजोबाई के गुरु के प्रति लिखे गये पदों में ग्रास्था की सच्चाई ग्रवश्य है, पर ग्रनुभूति की तीवता नहीं; केवल चरणदासी मत में मान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन श्रौर प्रचार ही प्रधान है। प्रेम के प्रसंग में मधुर भावना का पूर्णतया श्रभाव है, हाँ व्यंग्य श्रीर उपहास की सजीवता तथा सांसारिक नश्वरता में वीभत्स की रसानुभूति उत्पन्न करने में वह श्रवश्य सफल हो सकी हैं। निर्वेद भावना की श्रभिव्यक्ति उनके उपदेश, चेतावनी, जगत् की नश्वरता श्रादि के चित्रण में पर्याप्त सफलता से हुई है। इस प्रकार उनके काव्य में दो रसों की सुध्टि हुई है-(१) शान्त (२) वीभत्स । चररादास जी की लीला-वर्रान में उनके जन्मोत्सव के गीत गाते हुए, वात्सल्य-भावना दिखाई देती है। पर वात्सल्य की ग्रपेक्षा उन गीतों में निष्ठा ग्रधिक है। गुरु की बाल कल्पना उन्होंने केवल उनकी कीर्ति ग्रौर लीला गान के लिए ही की थी, इन ग्रतिशयोक्तियों का ध्येय प्रचार ही ग्रधिक मालूम होता है।

मानव-जीवन की पीड़न तथा वेदना-जन्य कटुताओं की प्रतिक्रिया लौकिक के प्रति उपेक्षा तथा आध्यात्मिकता के प्रति अनुराग में होती है, और इस प्रकार अस्थिर मन की चंचलता निर्वेद की शान्ति में परिणित हो जाती है। रसानुभूति की सृष्टि करने के ध्येय से ये रचनाएँ लिखी नहीं गईं, परन्तु इस प्रकार की भावुक स्थितियों में साधारण भाव भी काव्य की सरसता प्राप्त कर लेते हैं, सहजो के काव्य में ऐसा कम हुआ है।

काव्य तत्व सहजो की श्रपेक्षा दयाबाई में बहुत श्रधिक हैं। प्रेम के श्रंग जैसे विषयों पर भी सहजो निर्गुण की नीरसता हटाने में असमर्थ रही है, पर दयाबाई की तद्विषयक रचनाओं का भावपक्ष श्रत्यन्त प्रबल है। परम्परागत श्रालंकारिक रूढ़ियों. श्रौर सप्रयास कला के श्रभाव में भी स्वाभाविक बन पड़ी है। काग उड़ाती हुई, श्राज्ञा. श्रौर निराज्ञा के पलों की उत्सुकता में, प्रियतम की प्रतीक्षा में नयन बिछाये एक विरिह्णी के इस चित्र की भावुकता श्रनुपम परन्तु सजीव है

काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत बाट। प्रेम सिन्ध में पर्यो मन, ना निकसन को घाट।। ग्रस्तौकिक प्रेम की मधुर ग्रनुभूति की ग्राभिक्यक्ति में जिस प्रकार, मीरा गा उठी थी---

घायल की गति घायल जाने, की जिन घायल होइ।
उसी प्रकार प्रेम की पीर से ग्राकान्त हृदय की टीस व्यक्त करते हुए वह कहती है—
पंथ प्रेम को ग्रटपटो कोइय न जानत बीर।
कै मन जानत ग्रापनो के लागी जेहि पीर।।

इस प्रकार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरिहिग्गी का वित्र श्रनलंकृत होते हुए भी कितना सजीव तथा चित्रोपम है ।

> बौरी ह्वं चितवत फिल्ं, हिर श्रावें केहि श्रोर। छिन उठुं छिन गिर पलं, राम दुली मन मोर॥

वैराग्य के ग्रंग में जगत् की नश्वरता के वित्र हैं ग्रवश्य, पर सहजो के वीभत्स चित्रों के समान यह मन में विकलन नहीं उत्पन्न करते । संसार की नश्वरता के चित्रों को ये स्पर्श तो नहीं कर पाये हैं पर उनसे ग्रधिक दूर नहीं हैं । सांसारिक वैभव ग्रौर ऐश्वर्य की नश्वरता उनके इन स्वरों में सजीव हो उठती है—

> म्रसु गज म्रह कंचन दया, जोरे लाख करोर। हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर॥

इस प्रकार सहजो में जहाँ वीभत्स, शान्त और कुछ माधुर्य रस का प्रवाह है वहाँ दयाबाई की रचनाओं में उत्कृष्ट माधुर्य और सफल निर्वेद व्यक्त है। दयाबाई का भावपक्ष सहजो से निस्सन्देह समृद्ध है।

इनके कान्य के कलापक्ष पर विचार करना किसी अनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए पात्रों में लखनऊ के कला-कौशल को ढूँढ़ने का असफल और उपहासप्रद प्रयास होगा। कान्य-साधना इनका ध्येय नहीं था, कविता तो उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तों की अभिन्यक्ति और प्रचार के लिए एक साधनमात्र थी, इसलिए अलंकारों की मुषमा और छन्दों का लय उनके कान्य में नहीं मिलता, जहाँ भावनाएँ सजाव हैं, वे स्वयं कान्य बन गई हें, सीधी साधारण भावनाओं को अलंकार और छन्द में आवेष्ठित कर आकर्षक बनाना न उनका ध्येय था और न इसकी उनमें क्षमता थी। सीधी-सादी एक-आध उपमायें संसार की नश्वरता के वर्णन में उन्होंने दे ही हैं, जो विचार की अभिव्यक्ति में पर्याप्त सहायक हुई हैं। दयाबाई का एक दोहा इसके उदाहरण रूप में लिया जा सकता है—

जैसो मोती श्रोस को, तैसो यह ससार। बिनसि जाय छिन एक में, दया प्रभू उर घार।। इसी प्रकार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। सेकिन इस प्रकार के दोहे उतके साध्य में स्थवाद छम में ही मिलते हैं— जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। जैसे मोती श्रोस को, पानी श्रंजुलि माँहि॥

क्षराभंगुरता के व्यक्त करने वाले ये तीन उपमान उनकी सबल ग्रिभव्यिक्त का प्रमाग देते हैं।

दोनों ही साधिकास्रों ने स्रधिकतर दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। इस साधारण छंद के प्रयोग में भी स्रनेक स्थानों पर छंदभंग दोष मिलता है। सहजोबाई ने कुंडलिया छंदों तथा मुक्तक पदों में भी रचना की है।

वयावाई तथा सहजोवाई की इस तुलनात्मक विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि सहजो की रचनाएँ यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण और मात्रा में अधिक हैं, उनकी अभिन्यंजना-शक्ति भी प्रौढ़ और सबल है, पर कान्य-तत्व उनमें वयावाई से कम है। दया की रचनाओं का सम्पूर्ण महत्व उनकी आत्मानुभूति की सरस अभिन्यक्ति पर है। सहजो की अभिन्यंजना दृढ़ और सबल है, दया की भावुक और मामिक; सहजो के न्यक्तित्व में कियात्मकता और प्रौढ़ता है, दया में कोमलता और भावुकता। दोनों ही निर्मुण मत की अभर साधिकाएँ हैं।

इन्द्रामती-इन्द्रामती श्री प्रारानाथ जी की परिरागिता थीं जिन्होंने अपने पति के स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें अपने मत के प्रचार में पूर्ण सहयोग दिया । प्रारानाथ धामी पंथ के प्रवर्तक थे। विक्रम की सत्रहवीं शती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष में स्राये तो निर्गुण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें अपनाकर श्रपने श्रौदार्य का परिचय दिया। पन्ना-निवासी प्राग्तनाथ ने घामी सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें स्पष्ट रूप से हिन्दू, मुसलमानों ग्रीर ईसाइयों को एक घोषित किया । इस पंथ के सिद्धान्तों के अनुसार जनता में धर्म के नाम पर विभाजन और द्वेष की भावना का प्रचार मिथ्या श्रीर कुठ है। प्राणनाथ एक पहुँचे हुए साधु माने जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने पन्ना-नरेश छत्रसाल के लिए हीरे की खान का पता लगवाया था। श्री बडथ्वाल जी ने हीरे की खान से भगवद्भिक्त की खान का तात्पर्य निकाला है। धामी पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के धाम की प्राप्ति है। इस पंथ के द्वारा उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों के प्रनुयायियों में प्रेम ग्रीर सद्भावना का प्रचार किया। इसके साथ-साथ उन्होंने ग्रपने ग्रापको मेहदी, मसीहा ग्रौर किन्क एक साथ घोषित किया। मालुम होता है कि उन्हें श्रपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास था, इस महत्वा-कांक्षी पुरुष की पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुआ है। उनके स्वर का कोमलत्व भीर माधुर्य उनके पति की भ्रहमन्यता को दबाता हुआ प्रतीत होता है।

थामी एंथ के यूहद् ग्रंथ में इन्द्रामती के रचे हुए बहुत से मंत हैं। ग्रंथ की

हस्तिलिखित प्रति के उत्पर के पृष्ठ कुछ खंडित हैं, इस कारण उसका नाम ज्ञात नहीं होता। पर उसमें जो छोटे-छोटे ग्रंथ सिम्मिलित हैं उन सबमें विभिन्न धर्मों, विशेष-कर हिन्दू ग्रीर इस्लाम धर्म में एकत्व दिखलाने का प्रयास किया गया है ग्रीर ग्राश्चर्य तो यह होता है कि लगभग प्रत्येक ग्रंथ में इन्द्रामती की लिखी हुई कविताएँ सिम्मि-लित हैं। भिन्न-भिन्न शीर्षक देकर उन्होंने सम्पूर्ण ग्रंथ का विभाजन कर दिया है।

प्रारानाथ ग्रौर पन्ना-नरेश छत्रसाल सम-सामियक थे। छत्रसाल का जन्म सन् १६४९ ग्रौर मृत्यु सन् १७२६ माना जाता है। इन्द्रामती के समय के ग्रनुमान में इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं पड़ती।

धामी मत के श्रौर भी ग्रंथ हैं जो केवल प्रारानाथ के ही लिखे हुए हैं। श्रभी तक केवल एक पदावली ही दोनों की संयुक्त रचना मानी जाती थी, पर नागरी प्रचारिगी सभा की श्रप्रकाज्ञित रिपोर्टों की हस्तलिखित प्रतियों के देखने पर प्रारानाथ श्रौर इन्द्रामती की बारह से भी श्रधिक संयुक्त रचनाएँ मिलीं जिन सबका संकलन इस वृहद् ग्रंथ में है।

इस विशालकाय ग्रंथ में संकलित पहला ग्रंथ है:

किताब जम्बूर—इसमें ११२ पद हैं। इस ग्रंथ में हिन्दू धर्म के किसी विशेष सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं है बिल्क ग्रनेक सम्प्रदायों पर ग्रांशिक प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम भागवत के दशम स्कन्ध की कथा है जिसमें ब्रज में कृष्ण की ग्रनेक लीलाग्रों का वर्णन है, कई स्थलों पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु शब्द का प्रयोग किया है, तत्पश्चात् वैष्णव मत की संक्षिप्त विवेचना तथा निगमागम सम्मत निर्मुण ब्रह्म के रूप की भी विवेचना है। ग्रंथ ६ भागों में विभाजित है—

- १. लक्ष्मी जी के दृष्टांत ।
- २. वेदवारगी।
- ३. दूध-पानी का बेबरा।
- '४. श्री भागवंत को सार।
  - ५ षट पुष्ट मरजाद।
- ६. परगट बानी।

इन सभी विभागों में एक ही काव्य-पद्धति मिलती है श्रौर यह पद्धति है रागबद्ध मुक्तक पदों की । बीच-बीच में चौपाइयां भी है लेकिन उनमें छंद-भंग दोष बहुत श्रा गया है । पहले सर्ग में विष्णु श्रौर लक्ष्मी का सम्वाद है जिसमें राधा-कृष्ण् के रूप की छाया मिलती है ।

२. वेदवाएा। योग, ज्ञान तथा निर्गुए। ब्रह्म की विवेचना है । ईश्वर की स्वसीम शक्ति की स्थापना ही जिसका मुख्य ध्येय प्रतीत होता है । धामी सत के प्रवर्तक पर पूर्ण विश्वास श्रौर श्रास्था व्यक्त करते हुए उन्होंने श्रनेक पद लिखे हैं जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि धामी पंथ का श्राक्ष्य लेने वाले व्यक्ति की ईश्वर से मिलन का श्रवसर बहुत श्रासानी से मिल जाता है । इसी बात का संकेत करती हुई वह लिखती है—

## तू न भूल इन्द्रावती

ऐसा समया पाये ।। तू ले धनी ग्रपना ।। श्रौर जिन दिषाये ।। तो ही यों धनी के बाम लसी ।। पहिचान ले सुहाग ऐसी एकांत कब पायेगी ।। मेहेर करी महबूब ।। करके संग मिलाप श्राषां षोल के ढांपिये जिन चूकिये इतनी बेर ।। रात-दिन तेरे राज का सूत कात सवा सेर ।।

- ३. दूध पानी का बेवरा नामक सर्ग में निर्गुण और सगुण दोनों मतों के साधनों की अपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया है। मन की स्वच्छता श्रौर बाह्याडम्बर की तुलना का नाम दूध पानी का विवरण दिया है।
- ४. श्री भागवंत को सार—इस सर्ग में श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध का सार पदों की मुक्तक शैली में विश्वित हैं। कृष्ण की बाल-लीलाग्रों का वर्णन प्रधान है।
- ४. षट पुष्ट मरजाद पच्च—इस सर्ग के दो-तीन पृष्ठ बीच से जीर्णावस्था में हैं। श्रतः किसी कमबद्ध विषय के संकेत श्रीर निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, पर यत्र-तत्र बिखरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान श्रीर योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन है। माया जीव श्रीर सुरत इत्यादि का उल्लेख श्रपने पुराने रूप में इन्द्रामती के नये शब्दों के श्रावरण में उल्लेखनीय है।
- ६. परगट बानी नामक सर्ग में प्राणनाथ जी को साकार ईश्वर तथा निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके मत का प्रचार श्रीर प्रतिपादन है, जिसका द्वार मानवमात्र के लिए खुला है।

षट रुत-जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इसमें षट ऋतु ग्रोंक। वर्गान है। वियोग श्रुंगार प्रधान है। बारहमासा ग्रौर षटऋतु वर्गान उस काल के काव्य के एक मुख्य ग्रंग बन रहे थे। यहाँ तक कि ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा के सम्बन्ध स्थापन में भी प्रकृति के यह परिवर्तन उद्दीपन रूप में ग्राये हैं। यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का लिखा हुग्रा है। प्रायः सभी पदों की ग्रन्तिम पंक्ति में उनके नाम का निर्देश मिलता है। इन पदों का ग्राकार सामान्य मुक्तक पदों से बड़ा है। एक पद में लगभग २० से भी ग्रधिक पंक्तियाँ हैं, ग्रारम्भ से ग्रन्त तक भाव लौकिक हैं पर कहीं-कहीं पर ग्रनुभूति की तीव्रता ग्रौर वातावरण की ग्रलौकिकता उसमें सूफी पृट का ग्राभास देने लगती है। उनकी विरहिणी ग्रात्मा ग्रौर प्रियतम परम शक्ति

के प्रतीक ज्ञात होते हैं। समय श्रौर ऋतु के रागों के श्रनुसार ही प्रत्येक ऋतु पर लिखे हुए पद संगीत श्रौर काव्य दो कलाश्रों का एक सूत्र में पिरोते जान पढ़ते हैं।

घट ऋतु नो कलस—यद्यपि घटऋतु से ग्रलग यह स्वतन्त्र ग्रंथ है, पर विषय ग्रौर भाव वही हैं, भावों की ग्रनुभूति तीव्रतर है । इस कलश में गोकुल में कृष्ण की ग्रनेक किशोर लीलाग्रों के बाद उनके मथुरा चले जाने पर उनके वियोग का चित्रण है, इस प्रकार इसमें केवल वियोग ही नहीं संयोग श्रृंगार का वर्णन भी मिलता है। ग्रेम के दोनों पक्ष की ग्रनेक ग्रवस्थाग्रों का वर्णन है। इस वर्णन में चेष्टाएँ ही प्रधान हैं। सूक्ष्म भावों तथा ग्रवस्थाग्रों के चित्रण की ग्रपेक्षा रीतिकालीन छाप लिये हुए शारीरिक चेष्टाएँ ही ग्रधिक दिखाई देती हैं। श्रृंगार में लौकिकता की ही पूर्ण छाप है। संयोग की ग्रपेक्षा वियोग के चित्रण में चमत्कार ग्रौर भाव प्रवरता दोनों ही उच्चतर हैं।

इस ग्रंथ की रचना के विषय में प्रारणनाथ जी ने जो कुछ लिखा है उससे प्रतीत होता है यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुम्रा है। साथ के सुख के कारण, सहयोगी बना इन्द्रामती को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इन्द्रामती ने काव्य रूप दे दिया। वे लिखते हैं—

> साथ के सुख कारने इन्द्रामती को मैं कह्या। ता थें मुख इन्द्रामती से स्रवरा कर भया॥

बारहमासी—यह विप्रलम्भ शृंगार का एक सुन्दर सर्ग है जिसमें क्याम को सम्बोधित करके विरिहिणी प्रपनी विरह-दशा का वर्णन करती है। प्रसिद्ध उप-मानों का ग्राश्रय लेकर, पुराने उद्दीपनों से उनको संवारकर ग्रपनी भावनाओं को काव्य रूप दिया है। ग्रनुभूतियों का यद्यपि विलकुल ग्रभाव नहीं है पर वियोग का प्रभाव हृदय की ग्रपेक्षा शरीर पर ग्रधिक गम्भीरता से व्याप्त दृष्टिगत् होता है। वर्षा में किशोरियाँ प्रियतम के स्नेह से सिक्त शृंगार के ग्रानन्द ग्रौर उल्लास में डूब रही हैं पर बेचारी विरिहिणी दूसरों की सुखराशि तथा प्रकृति के प्रहार से ग्रपनी ग्रसमर्थता के बीच पुकार उठती है—

हूँ तो बाला जी बिना सोभा लिये वराराय, रुचे बरस्यां मेघ। तेडीं मीडयो श्रंगनाये, घर श्राय कियो श्रुंगार। .....ऐ नीर तेरे श्राधार छेम बीजिए।

एने बचरा इन्द्रामती भ्रंग बाला तेडी लीजिए।

इस प्रकार बसन्त के सौरभ में श्रपने श्रंग का सौरभ जोड़ देने के लिए मानों युवितयाँ चोवा, चंदन श्रौर श्ररगजा लेपन करती हैं, परन्तु विरिहिणी श्रपने सुरंग बाला जी के श्रभाव में तड़पकर दिन बिताती है।

किताब तोरेत—प्रकरण के नाम की विचित्रता होते हुए भी कुछ ऐसी वस्तु उसमें नहीं मिलती जिससे इस नाम को समभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके । प्रेम-तत्व जैसे दूसरे प्रकरणों में प्रधान है वैसे ही इसमें भी । वियोग में मिलन की प्रतीक्षा, तत्कालीन विद्वलता में अनुभूतियों का जितना सूक्ष्म और मामिक चित्रण इसमें है, तिद्वष्यक दूसरे प्रंथों में नहीं । विप्रलम्भ की कुछ पंक्तियाँ तो बड़े भावुक कवियों से भी टक्कर लेने की क्षमता रखती हैं । यद्यपि उनके समय तक उर्दू की वेदनात्मक शैली की अपेक्षा श्रुंगार संचारी और उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुआ आता था पर उनके काव्य में आई हुई विरह की तीव अनुभूतियों का अनुमान इस प्रकार की पंक्तियों से लगाया जा सकता है—

सब तन विरहे खाइया, गल गया लोह माँस। न श्रावे श्रंदर-बाहर, या विधि सुकत साँस।।

तथा

हाड़ भयो सब लकड़ी, सरश्री फल विरह ग्रगिन।

मांस मीज लोहू रंगा, या विधि होत हवन।।

वेदना ग्रौर पीड़ा की यह सीमा तीव ग्रनुभूतियों के क्षेत्र में ही बनाई जा सकती है।
केवल वाह्याडम्बर उसके लिए ग्राधार प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता।

संनधे—इस प्रकरण में इस्लाम के सिद्धान्तों का विशव विवेचन है। इस्लाम से सम्बन्ध रखने वाजे जितने ग्रंथ हैं उन सभी में फ़ारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। पद-विन्यास श्रीर ज्याकरण में प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडी है पर शब्दाविल प्रायः विदेशी ही है। सिद्धान्त इस्लाम के श्रीर भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती-यता की छाप छिपी नहीं है। प्राण्ताथ का नाम उन कितपय संतों में ग्राता है जिन्होंने यथाशिकत ग्रनेक धर्म के साधनों को समन्वित कर ज्यर्थ वितंडाबाद श्रीर विवमताग्रों को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण है कि जहाँ हिन्दू धर्म के ग्रनेक मतों के सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीं इस्लाम को भी उन्होंने उतनी ही प्रधानता से ग्रपनाया। छन्दों का प्रयोग भी फारसी शैली की ग्रोर ग्रधिक भुका हुग्रा है। इस्लाम के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान है, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग लाकर मानों दोनों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। प्रत्येक प्रकरण के ग्रारम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्निलिकत पंकितयाँ हैं—

निज नाम श्री कृष्ण जी, श्रादि अछिरातीत । सो तो श्रव जाहिर भये, सब विधिवता सहीत ॥

इस ग्रंथ में एकेश्वरवाद ग्रौर सूफी मत का प्रभाव ग्रधिक लक्षित होता है, प्रमतत्व प्रधान है। संनधो के ग्रारम्भ में हिन्दू ग्रौर मुसलमान धर्म की सामान्यमान्य-ताग्रों को जोड़ने का प्रयास है। इन्द्रामती के शब्द भी श्रपने पित का समर्थन करते हुए सुनाई देते हैं। रचना की चर्चा करते हुए वह कहती है—

> श्री किताब कुरान श्री सन्नध । श्रसराफी लेखुस श्रवाज से, कुरान को गाया है। श्रपनी सुरत पर जाहिर हुई मैं॥

तिनकी ये सन्धे .....

ये ग्राषर महमद मेहदी ले उतरे सो लिखी है।

कीर्तन—इस प्रकरण के अधिकतर पद इन्द्रामती के ही लिखे हुए हैं । यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रकरणों में उनका मुख्य हाथ है। कीर्तन के आरम्भ में आत्मरोगों का वर्णन है और उसके उपचार के लिए ज्ञान, प्रेम और योग का निर्देशन है। प्रेमतत्त्व की प्रधानता है। माया, वासना और मोह त्याज्य हैं। कीर्तन के सभी पद गेय मुक्तक शैली में हैं और राग-रागनियों में बद्ध हैं।

खुला पुरमान—इस प्रकरण में इस्लाम के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन है। इस्लाम विषयक दूसरे ग्रंथों की भाँति इसमें भी उर्दू श्रीर फारसी की शब्दावली ही श्रधिक है। इन ग्रंथों की रचना में यद्धिप प्राणनाथ जी का ही हाथ श्रधिक है, पर इन्द्रामती का भी पूर्ण सहयोग इसमें है यह उन्हीं की पंक्तियों से सिद्ध होता है—

तथा--

इन विधि फुरमान फरमावती जाहिर देखती।

किया पदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग ही इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है।

खिलवत—खिलवत नामक प्रकरण में भी इस्लाम के मूल सिद्धान्तों और विश्वासों का स्राभास है। हिन्दू और मुसलमान धर्मों के सिद्धान्तों को समन्वित कर एक नये धर्म की स्थापना स्रौर उसकी विवेचना है। दोनों धर्मों के परस्पर विरोवी तत्त्वों को छोड़, केवल समान तत्त्वों के समीकरण का प्रयास है। जहाँ हिन्दू धर्म का प्रसंग है संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पांडित्यपूर्ण भाषा के अधिक निकट आ
गई है। पर जहाँ कुरान और इस्लाम के सम्बन्ध में कुछ है वहाँ भाषा फ़ारसी और
उर्दू के शब्दों से भरी हुई है। ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही प्रकार की भाषाओं पर
इस दम्पति का पूर्ण अधिकार था। प्रारानाथ बहुभाषा-विज्ञ थे। वह जीवन भर भ्रमण
करते रहे। जहाँ भी गये वहाँ की भाषा सीखली तथा अपना ली। वास्तव में इन्द्रामती
और प्रारानाथ के इस सुखमय समान स्तर के संकेत से, नारी-जीवन के उस अन्धकारमय पृष्ठ पर भी उसका अस्तित्व मुस्कराता ज्ञान पड़ता है।

प्रिक्रमा—इस प्रकरण में भी हिन्दू और इस्लाभ धर्म के मूल तत्वों की वुलना द्वारा दोनों की विरोधी सत्ता का निराकरण और समानताओं द्वारा समन्वय का प्रयास है। इसमें धामी पंथ का प्रवर्तन तथा प्रधान तत्त्वों की विस्तृत विवेचना है। इस प्रकरण का भ्राकार दूसरे प्रकरणों की भ्रपेक्षा ग्रधिक बड़ा है। भाषा और शैली इस प्रकरण में प्रसंगानुकूल हैं।

आठों सागर—ग्राठ सागर जल सागरों अथवा महासागरों के नहीं हैं वरन् ग्रपने विचारों ग्रौर भावनाओं के ग्रसीम सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया है। कुछ तरंगों में जहाँ नूर ग्रौर नूहों का वर्रान है वहीं कुछ में श्री राजाजी के शृंगार के नाम से राधा ग्रौर कृष्ण का शृंगार-वर्रान भी है। इस्लाम की विवेचना सम्पूर्णतः प्राणनाथ जी द्वारा रिचत ज्ञात होती है पर राधा जी ग्रौर कृष्ण का शृंगार-वर्रान इन्द्रामती का लिखा हुग्रा है।

इस प्रकरण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलिकशोर जी का शृंगार वर्णित है। इन्द्रामती का श्रिधिक सहयोग दिखाई देता है। इस शृंगार को उन्होंने दो भागों बाँटा है एक तो केवल ठकुरानी राधा जी का शृंगार श्रौर दूसरा युगल दम्पित श्रथवा साथ का शृंगार।

कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी विवेचना की गई है। इन्द्रामती के नाम से इन पदों में बहुत थोड़े पद मिलते हैं।

कयामत नामा छोटो, कयामत नामा बड़ो और मारफत सागर—यह भी इस्लाम पर लिखित ग्रंथ हैं जिनकी विशेषता भी वही है जो पूर्वेलिखित इस्लाम सम्बन्धी ग्रंथों की है। इनमें मोमिन दुनी का वर्णन है। इन ग्रंथों में इन्द्रामती के लिखे हुए ग्रनेक पद हैं।

रामत रहस्य—यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुन्ना है। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। सूरदास श्रौर नन्ददास के वर्णन के माधुर्य श्रौर सौष्ठव के समक्ष यद्यपि यह वर्णन पासंग के बराबर भी नहीं ठहरता, न तो उनमें रागात्मक श्रनुभूतियाँ हैं श्रौर न श्राकर्षक श्रौर प्रवाहयुक्त परिधान, परन्तु उस युग की नारी की परिस्थितियों के प्रकाश में देखने से इस प्रकार की उपेक्षरागिय वस्तु भी कुछ महत्त्व-पूर्ण प्रतीत होने लगती है। कृष्ण की मधुर वंशी की तान भी कितनी बेसुरी प्रतीत होती है उनके टकारों का ग्रावररा पहनकर—

मीठे सुरडे बाजडी जेता जोत वृन्दावन ।

क्रजवालाश्रों का शृंगार श्रौर प्रेम की पराकाष्ठा की मधुर श्रनुभूतियाँ, विलास का सौंदर्य श्रौर चांचल्य इसी प्रकार की शब्दावली में लुप्त होता जान पड़ता है।

> उपजावे श्रति जीवन, नवले सर्वे साजड़ी। बिलासी विनोद हाँसी खेल, लोपो रंग लाजड़ी॥

पर इस खुरदुरे श्रावरण को फाड़ यदि उसका श्रन्तर देखने श्रीर समभने का प्रयास करें, तो हमें निराश नहीं होना पड़ता। भावनाश्रों की पहुँच श्रीर सजीवता का हमारे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

रास के समय हृदय में म्रावेश का सागर लिए हुए, मिलन भ्रौर लय की प्रतीक्षा में म्रानुर विह्वल गोपिकाभ्रों में मानो गित ही गित है कहीं विराम नहीं। जीवन की प्रतीक गित में भ्रपने को डुबाये हुए नवल गोपिकाएँ शृंगारों से सिज्अत होकर घीरे-धीरे विनोद भ्रौर हँसी-खेल में रत हो जाती हैं, इसके प्रारम्भ में जो लज्जा उनके पथ में बाधक बन रही थी उसका रंग लुप्त हो जाता है। यह कल्पना भ्रौर सजीवता किसी भी प्रकार उपेक्षराय नहीं है। जहाँ तक भाषा की माधुरी का प्रश्न है, उसके भ्रभाव का पूर्ण दोष उनका नहीं बुन्देलखंडी भाषा की टकार प्रधानता का भी है।

इस प्रकार इन्द्रामती हिन्दी के उन साधकों में एक साधिका का नाम भी जोड़ती है, जिन्होंने बन्धुत्व की भावना का प्रसार करने तथा श्रपने मत के सिद्धान्तों की स्थापना श्रौर प्रचार के लिए हिन्दी का सहारा लिया था। उस युग में जब धर्म के नाम पर बड़े-से-बड़े श्रत्याचार श्रौर श्रमानवीय कांड हो रहे थे प्राणनाथ ने श्रपने धामी पंथ की स्थापना कर पुराने तथा नवागत दोनों ही प्रकार के विधिमयों के लिए इसका द्वार खोल श्रपनी उदारता का परिचय दिया। श्रपने मत के ग्रंथ में उन्होंने हिन्दू श्रौर इस्लाम के तत्त्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रवर्तन किया। हर्ष श्रौर श्राक्चर्य तो यह देखकर होता है कि इन्द्रामती ने उनके इस कार्य में केवल प्रेरणा श्रौर भावना द्वारा ही नहीं बल्क रचनात्मक श्रौर सिक्रय सहयोग देकर उन्हें साहित्य के सृजन में योग दिया जो उस युग की नारी के लिए गौरव श्रौर श्रभिमान को वस्तु है। उनके पदों में परिपक्वता श्रौर पूर्णता नहीं है। भाव-सौष्ठव श्रौर भाषा पांडित्य की उनमें कमी नहीं है, पर छंद-भंग का दोष इन सब गुणों पर पानी फेर देता है। एक ही पद की पंक्तियों में वर्णों की श्रसम मात्राएँ श्रवुकान्त पदावली श्रौर श्रग्नुढ तुक सारे

माधुर्य को नष्ट कर देते हैं। संस्कृत श्रौर फ़ारसी के शब्द भी इन श्रशुद्धियों के साथ निरर्थंक जान पड़ते हैं। प्राण्नाथ के भाषा-ज्ञान से वह अप्रभावित नहीं थीं। पर ऐसा जान पड़ता है कि छंद-ज्ञान या तो उन्हें था ही नहीं या उन्होंने जान-बूभ कर उस श्रोर ध्यान नहीं दिया। श्रलंकारों की भी यही दशा है। उनके भंभट में वह पड़ी ही नहीं हैं, जहाँ कहीं भी हम कुछ अलंकारों की श्रोर संकेत कर सकते हैं वह अपने श्राप से श्राये हुए जान पड़ते हैं। भावनाश्रों की चरम श्रभिव्यक्ति के साधनमात्र प्रतीत होते हैं। ऐसी श्रवस्था में वह बहुत स्वाभाविक श्रोर सुन्दर भी बन पड़े हैं। श्रलंकारों का श्रभाव उनके काव्य में नहीं खटकता, पर उनकी कविता कामिनी की टेढ़ी-मेड़ी व वक्रगति खटकती हैं, जिसमें लय श्रोर प्रवाह का नाम भी नहीं मिलता, श्रोर कहीं-कहीं काव्य नीरस गद्य के समान ज्ञान होने लगता है, जिसमें एक पंक्ति की दूसरी पंक्ति से श्रलग करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है।

## पाँचवाँ ग्रध्याय 🕺

## कृष्ण काव्य धारा की कवियत्रियाँ

ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शून्य में स्थित स्रमूर्त ब्रह्म तथा हठयोग द्वारा प्रतिपादित शारीरिक नियन्त्रण, यद्यपि जनता की प्रवृत्तियों को भौतिक संघर्ष से हटा ग्राध्यात्मिकता की ग्रोर उन्मुख करने में ग्रसफल नहीं रहे, पर जीवन के कठार सत्यों के बीच, उन ग्रमूर्न ग्रीर जीवन से ग्रसम्बद्ध सिद्धान्तों के सहारे ही रह सकना कठिन ही नहीं ग्रसम्भव था। निर्मुण साधना की कठोरता में जनता को ग्रपनी विषमताग्रों का समाधान नहीं मिल सका, क्योंकि उनमें जीवन के ग्रावश्यक तत्त्वों का ग्रभाव था।

निर्गुरा पंथी सन्तों ने भौतिक जीवन के नैराश्य का समाधान इन्द्रियों के दमन श्रीर कामनाश्रों के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता दमन नहीं, वरन ऐसा ग्राश्रय पाने को श्राकुल हो रही थी, जहाँ वह ग्रपने मन का ग्रवसाद उँडेल सके, जिसके चर्एों में सब कुछ लुटा, वह ग्रपने भौतिक जीवन के ग्रभिशाप को वरदान में परिणात कर सके। उनके सामने जीवन के दो पक्ष थे। एक ग्रोर ग्रनेक भंभटों श्रीर नैराध्य से भरा हुन्ना उनका साधारए। श्रभिज्ञापित गृहस्य-जीवन तथा दूसरी श्रोर कंचन तथा कामिनी से दूर ज्ञान श्रौर योग का कठोर साधनामय जीवन। एक की ग्रसफलताएँ उसके जीवन में ग्रवसाद ग्रौर वेदना बनकर छा रही थीं तथा दूसरे की कठोरताओं से उसका मन सहम कर रह जाता था। ऐसे युग में वल्लभाचार्य के सिद्धान्तों पर ग्राधारित कृष्णोपासना उनकी वेदना में उल्लास बनकर समा गयी। राम श्रीर कृष्ण के मूर्त रूपों ने सानों युगों से भटकते हुए बीहड़ पथ के पथिक को एक समतल तथा सूरम्य भूमि प्रदान की। जनता की भावनात्रों को कृष्एा के लीला-रूप में प्रश्रय प्राप्त हुआ। कृष्ण के ख्रनेक स्निग्ध रूपों में उन्हें ख्रपने जीवन की विषमतायें भूलने लगीं। इस परम्परा के कवियों द्वारा चित्रित बाल, किशोर तथा युवक कृष्ण की चपलता, सौन्दर्य तथा लीलाग्रों ने जनता को मानों वह वस्तु प्रदान की जिसकी श्राकांक्षा उसकी श्रन्तरात्मा को युगों से थी।

अनुराग सानव-हृदय का एक प्रबल पक्ष है। अनुराग और साधना का सामं-जस्य हो सकता है, पर ताबात्म्य नहीं, निर्मुण पंथियों ने हृदय के अनुराग का पूरक मस्तिष्क जन्य साधना को बनाना चाहा और यहीं वे असफल रहे। सगुण भक्तों ने मन की उन वृत्तियों को जो लौकिकता से अनुरिक्त के कारण अतृष्त तथा विक्षिप्त हो रही थीं, कुल्ए के रूप का श्राधार देकर उन्हें श्रपनी भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति का एक इच्छित श्राधार प्रदान किया। उन्होंने जनता के समक्ष वह मार्ग रक्खा जिसके हारा भौतिक विषयों का ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप से भगवात् में लग जाती है। भिक्त का यही सिद्धान्त दो प्रमुख भागों में श्रप्रसर हुआ। एक श्रोर मर्यादा पुरुष राम के चिरत्र में श्रनेक श्रादर्शों की स्थापना कर जनता के सामने उनका भव्य चित्र रक्खा गया तथा दूसरी श्रोर लीला पुरुष कुष्ण के मनरंजन रूप के श्रंकन हारा जनता को श्रानन्द की श्रनुभूति प्रदान की गई। कुष्ण-काव्य परम्परा के कवियों ने भिक्त की व्याख्या तो श्रधिक नहीं की पर भिक्त की महिमा का वर्णन उन्होंने मुक्त कण्ठ से किया है। कुष्ण-भित्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि तथा सैद्धान्तिक विवेचना से तत्कालीन नारी का परिचय प्रायः नगण्य ही कहा जा सकता है। माया, जीव, ब्रह्म इत्यादि के विषय में जो सुक्ष्म विवेचनाएँ हो रही थीं, उनके पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन के सम्बन्ध में जो तर्क-वितर्क चल रहे थे, उनसे उस समय की कूप मंडूक भारतीय नारी परिचित्त रही होंगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता, पर कुष्ण-भिक्त के सिद्धान्त, साधन तथा रूप नारी-हृदय के बहुत निकट थे इसमें कोई संशय नहीं है।

वल्लभाचार्य जी के श्रनुसार गृहस्थ-जीवन उपासना के मार्ग में बाधक नहीं था, बिल्क उन्होंने गृहस्थ के कर्मों को कृष्ण की इच्छा मानकर उनका पालन करने का ग्रादेश दिया है। कर्म श्रीर भिवत के सामंजस्य से गृहस्थ-जीवन में कृष्ण-भिवत ने प्रवेश किया। इस प्रकार साधना के प्रथम सोपान पर नारी को दुर्गम घाटी बनने का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुग्रा। परिवार के प्रधान सदस्य पुष्प के द्वारा जिसका बीज बोया गया, उसके श्रंकुर की सीमा केवल उस ही तक सीमित नहीं रही बिल्क उसकी सहधिमिशी ने भी उस श्रानन्दानुभूति में भाग बँदाया। इस श्रंकुर के विकसित रूप में कृष्ण के बाल, किशोर तथा युवारूप को नारी ने श्रपनी भावनाश्रों में बहुत निकट पाया, उसका मातृत्व तथा स्त्रीत्व स्वतः ही कृष्ण-भिक्त से सूत्रबढ़ हो गया।

निर्गुरा साधना में नारी बाधक थी, क्योंकि वह जीवन थी। उसमें स्राकर्षरा था स्रोर गित थी। निर्गुरा साधना के स्राधारभूत तत्त्व जीवन के विपरीत थे। परन्तु कृष्ण-भिक्त में जीवन के तत्त्व विद्यमान थे। कृष्ण के रूप में साधाररा तथा विराट का स्रपूर्व सम्मिलन था। उनके साधाररा रूप में पूर्ण मानवीय भावनास्रों का स्रारोपरा नैसर्गिक तथा पाथिव के समन्वित रूप के काररा कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा स्नेह की भावनास्रों का प्रादुर्भाव हुस्रा। स्रलौकिकता के स्रालोक तथा शिवत की स्रसीम सत्ता के समक्ष विस्मय तथा श्लाघा से मनुष्य का स्रहं भुक गया स्रोर उनके सहज-सुन्दर बाल तथा किशोर रूप में जीवन की ही भाँकी देख श्रवुल श्रात्मीयता तथा

स्नेह ने उन्हें उनके हृदय में स्रासीन कर दिया। कृष्ण के विराट रूप की स्रपेक्षा यह मधुर मानवरूप नारी-हृदय के ग्रधिक निकट था। वात्सल्य तथा भ्रुंगार की चरमाभिन्यक्ति के लिए भक्तों को जिस मानसिक ग्राधारभूमि के निर्माण के ग्रगिणत प्रयास करने पड़ते थे, नारी को वह प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त थी, पर ग्रिभिव्यक्ति के उपर्युक्त साधन न पा सकने के कारण यह वरदान उनके जीवन का अभिशाप बन रहा था। मातृ तथा स्त्री-हृदय के उल्लास में उनकी विषमताएँ ग्रवसाद घोल रही थीं, कृष्ण के बालरूप के प्रति उनका ग्राकर्षण स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी चपलता तथा सौन्दर्य की अनुभूति मातृ-हृदय के अधिक निकट थी। इसी प्रकार कृष्ण के किशोर रूप में उन्हें ग्रपने बन्दी जीवन में भी ग्रानन्द का कुछ ग्राभास मिला, सामाजिक तथा राजनीतिक विषमताग्रों ने जिन पर पूर्व ग्रध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है, नारी के जीवन को एक बन्दीगृह से ग्रधिक बना रखा था, उनकी भाव-नाम्रों की कुंठा, कृष्ण के नटवर रूप में, उनके चांचल्य श्रौर उपद्रवों में कुछ क्षराों के लिए विलीन हो जाती थी । चीरहरण, गोदोहन, गो-रसदान इत्यादि प्रसंगों में उन्हें मुक्ति का ग्राभास मिलता था, कृष्ण का किशोररूप भी उनके लिए सबसे बड़ा ्र स्नाकर्षरा था। युवावस्था श्रौर वासनाश्रों का ही एक सम्बन्ध नहीं होता, समवयस्क व्यक्ति में ग्रपनी भावनाग्रों के ग्रनुकूल रूप श्रौर श्रादर्श के श्रस्तित्व में एक पुण्य श्राकर्षरा श्रौर कोमलता की भावना रहती है, जो उस व्यक्ति के निकट सम्पर्क की **श्राकाँक्षा** उत्पन्न कर देती है । मध्यकालीन भारतीय नारी जिसने ग्रपनी भावनाग्रों की स्वच्छन्द ग्रमिव्यक्ति का स्वप्न भी न देखा था, जिसके जीवन का सबसे बड़ा म्रादर्श म्रन्धविश्वास से युक्त पति-भक्ति ही रह गया था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बन्धन को ही जीवन समक्तती थी, कृष्ण के युवारूप के प्रति म्राकर्षित न हुई होगी ऐसा कहना नारीत्व का श्रपमान करना होगा। यह सत्य है कि उस समय पति -में ही भगवान् का ग्रारोपए। किया जा रहा था, संसार के सब क्षेत्रों से हटकर स्त्री के जीवन की सार्थकता केवल पति-पूजा तक ही सीमित कर दी गई थी, पर भाव-नाग्रों के ग्रावेश में बन्धन ग्रपने ग्राप शिथिल पड़ जाते हैं, नियन्त्रए। स्वतः ही टूट जाते हैं, भ्रौर फिर कुष्ण के सौन्दर्य के प्रति श्राकवित होने म कोई प्रतिबन्ध नहीं, कोई तियन्त्ररा नहीं था। इस प्रकार कृष्ण के लीलारूप के अनेक ग्रंग नारी-हृदय के श्रत्यन्त निकट थे। उनकी नारी भावनाएँ स्वतः ही बालक तथा किशोर कुष्णा के प्रति म्राकषित हो गई थीं।

कृष्ण के उपास्य रूप के इस ग्राकवंग के ग्रतिरिक्त इस मार्ग की साधनाएँ भी हृदयमूलक थीं। भक्ति-मार्ग में भावना प्रधान थी। इच्छाग्रों तथा भावनाश्रों के दमन के ग्राधार पर इसका क्षिलान्यास नहीं हुगा था। कामनाश्रों की लौकिक ग्रभि- व्यक्ति नैराश्यजन्य थी। उस निराशा का समाधान भावनाम्रों के उन्मूलन द्वारा नहीं वरन् उनका एक अव्यक्त सत्ता में उन्नयन द्वारा किया गया। म्रविकारी भाव ही नहीं विकारी भावों का तिरोहण भी भगवान् के प्रित करने की व्यवस्था भिक्त मार्ग में की गई। भिक्त को परिभाषा इस प्रकार की गई कि काम, कोध, मोह, भय, स्नेह तथा सौहाई की भावनाम्रों का दमन नहीं नियमन किया गया। कृष्ण के बाल तथा किशोर रूप के साथ भिक्त-मार्ग की भाव प्रधानता नारी-हृदय की वृत्तियों के म्रनुकूल पड़ी। माधुर्य तथा वात्सल्य दो ऐसी वृत्तियाँ हैं जो प्रकृति की म्रोर से वरदान स्वरूप नारी को प्राप्त हैं। जिस समर्पण तथा त्याग की साधना भक्तों का ध्येय था, जिन म्रनुभूतियों की कल्पना भक्तकवि म्रपने पौरुष की कठोरता में नारी की कोमलता का म्रारोपण करके कर रहे थे, वह नारी-हृदय की मूल प्रकृति थी। म्रतः भारतीय नारी के लिए निर्मुण की दुरूह साधना की म्रनुभूति का म्रनुमान भी कठिन था। कृष्ण के साथ ही वात्सल्य तथा प्रेम की म्रनुभूति की प्रधानता ने नारी को स्वतः ही म्रपनी म्रोर म्रार्वित किया। लौकिक जीवन की प्रधान म्रनुभूतियों के म्राध्या तिमक म्रारोपों में उसे म्रपने जीवन की ही एक मलक दिखाई दी।

निर्गुण पंथियों ने नारी के प्रति विकर्षण का प्रचार करने के लिए, उसकी गहित भत्संना की थी, उसके ग्रंग में उन्हें विष की गाँठें दिखाई देती थीं, पर वैष्णव भिक्त में साधना का रूप पूर्णतः इसके विपरीत रहा। भावनाग्रों के कृष्ण के प्रति उन्नयन में भक्तों को पौरुष की ग्राहक वृत्ति से क्या प्राप्त हो सकता था, भिक्त का मार्ग सेवा ग्रौर समर्पण का था, स्त्री के समर्पण के ग्रनुकरण द्वारा ही भक्त उस सीमा पर पहुँच सके थे जहाँ उनके तथा उनके उपास्य के बीच के ग्रन्तर की क्षीएा रेखा भी शेष न रह गई थी। ग्रपने प्रियतम की उपासना उन्होंने नारी बनकर की। यशोदा के मातृत्व की ग्रनुभृति से सूरदास तथा परमानन्द दास के हृदय से वात्सल्य की ग्रनूठी रसधार फूट पड़ी, राधा बनकर कृष्ण-भक्तों ने कृष्ण के साथ कुँज-विहार किया, गोपिकाग्रों के रूप में उनके साथ फाग ग्रौर वसन्त मनाया। उनके हृदय की विरहानुभूतियां भ्रमरगीत प्रसंग की ग्राकुलता में बिखर गई। इस प्रकार कृष्ण-भक्तों ने नारी हृदय के दो प्रधान तत्त्वों का ग्रारोपण ग्रपने में किया। एक तो वात्सल्य ग्रौर दूसरा प्रेम। इन दोनों भावनाग्रों की ग्रभव्यक्ति के फलस्वरूप इनके प्रतीक रूप में नारियों का चित्रण मुख्य दो रूपों में हुग्रा है—

- १. मातृ रूप।
- २. प्रेयसी रूप।

वैद्याव भक्तों के अनुसार यद्यपि विषय-वासना का त्याम श्रनिवार्य था, क्ल्लभाचार्य जी के अनुसार सक्त को संसार के विषयों का काया, वचन तथा

मन से त्याग करना श्रावश्यक है। विषयों से श्राकान्त देह में भगवान का वास नहीं होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निर्गुण सम्प्रदायी साधकों की कष्टसाध्य नीति की भाँति नहीं है, निरोध-लक्षरा-ग्रंथ में उन्होंने स्पष्टतः कहा है-ग्रहन्ता ममता युक्त संसार में लग्न दोष वाली इंद्रियों के शुद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विषयों को सर्वत्र ब्यापक हरि में लगावे। स्त्रियों के विषम जीवन में साधना का यह रूप मानों उनके लिए वरदान बनकर ग्राया । भिक्त के पुनरुद्धार के साथ भागवत ग्रादि ग्रंथों में प्रतिपादित नवधा भितत के अनुसार साधन-ऋम को अपनाया गया। प्रेम भिनत रस के ग्रास्वादन का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपानन्द, (२) नाम लीला का ग्रानन्द । दोनों प्रकार के ग्रास्वादन के साधन की पूर्ति नवधा भिवत में हो जाती थी । श्रवरा, कीर्तन, स्मरएा, पाद-सेवन, ग्रर्चन, वंदन, दास्य, सख्य श्रीर श्रात्म-निवेदन नवधा भिनत के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले किमक सोपान थे। साधना की प्रथमा-वस्था के उपकरण श्रवण, कीर्तन ग्रौर स्मरण भगवान के नाम तथा लीला से विशेष-तया सम्बन्धित हैं, तथा ग्रगली तीन का सम्बन्ध उनके रूप से हैं; ग्रौर ग्रन्तिम तीन दास्य, सख्य ग्रौर श्रात्मनिवेदन तीन मानसिक स्थितियाँ हैं । श्रवरा-भिक्त, कीर्तन-भिवत तथा स्मरण नन्ददास जी के वर्गीकरण के अनुसार नादमार्गी भिवत तथा अन्य भिवतयों के रूप मार्गी भिवत के अन्तर्गत आती हैं।

नाद मार्ग की भिक्त में संगीत का समावेश होता है। संगीत के प्रति नारी की ग्रिभिष्ठि कोई नई वस्तु नहीं है। कला की प्रेरएा। के साथ-साथ नारी कला की साधिका भी रही है, संगीत के विश्वव्यापी प्रभाव से मानव-जगत् तो क्या जड़-जगत् भी वंचित नहीं है। मन की अनेक विकारी तथा चंचल वृत्तियाँ एकाप्र होकर केवल संगीत के माधुर्य में ही केन्द्रीभूत हो जाती हैं। संगीत की इस शक्ति के स्राकर्षण के कारण कदाचित् इस मधुर कला का प्रयोग ग्राध्यात्मिक साधना में किया गया। संगीत के प्रायः तीनों ही ग्रंगों-गायन, वादन तथा नृत्य को इस मार्ग में स्थान मिला, वरन यह कहना श्रनुचित न होगा कि संगीत तथा भिवत के प्रचार में एक दूसरे का सहयोग समान मात्रा में उत्कर्ष की पराकाच्छा पर था। ग्रन्य कलाग्रों के साथ संगीत को स्रभिवृद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरबारी लंगीत से स्त्रियों को न रुचि हो सकती थी ग्रौर न उन्हें उसके घनिष्ट सम्पर्क में श्राने को मिलता था, इस प्रकार जब वे ग्रन्य क्षेत्रों के ग्रानन्द से दंचित थीं, कला के क्षेत्र में भी उनके जीवन की सीमा बाधा बनकर खड़ी थी। ऐसे युग में भिक्त में संकीर्तन को प्रवान स्थान मिलने के कारए। कीर्तन के अनेक प्रकार के विशेष स्वर तथा गायन-विधि भिवत-गायनाचार्यों ने विकसित कर लिये थे, चैतन्य की भाधुर्य भिवत उनके गीतों में फूटकर लोकप्रिय हो रही थी। कृष्ण काव्य में कीर्तन-भक्ति की प्रधानता के कारण संगीत का समावेश अनिवार्य

वार्य था । श्रतः सम्पूर्ण कृष्ण काव्य में ही गीति तत्त्व की प्रधानता है। यह संगीत, दरवारी सधे हुए राग-रागितयों में बद्ध शास्त्रीय संगीत से भिन्न था। इसकी सरलता श्रीर स्वाभाविकता के प्रति स्त्रियों की श्रीभरुचि स्वाभाविक थी। श्रतएव कृष्ण काव्य की संगीतात्मकता भी उस काव्य के प्रति स्त्रियों के लिए एक सहज श्राकर्षण थी।

प्रायः सभी भिक्त-ग्रंथों में भगवान् को सर्वदा सर्वभाव से भजनीय माना गया है। भागवत के रास प्रकरण में इस प्रकार का स्पव्ट उल्लेख है। काम, क्रोध, भय, स्नेह थ्रौर शुद्धभाव, इनमें से कोई भी भाव भगवान ही के साथ लगाया जाय, तो भाव लौकिक रूप छोड़कर ईश्वरीय हो जाते हैं। गीता तथा नारद भिक्तसूत्र में भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। भिक्त मार्ग के श्राचार्यों ने विभिन्न मानवीय अनुभूतियों में केवल प्रीति की भावना को ही प्रधानता दो। भिक्त मार्ग में अपनाई गई प्रीति तथा श्रृंगार के स्थायी रित में मूलतः कोई अन्तर नहीं जिलता। मानवीय सम्बन्ध में जहाँ जहाँ प्रेम की उत्कृष्टता तथा व्यापकता का ग्राभास मिलता है उन सभी सम्बन्धों का ग्रारोपण भक्तों ने भगवान् पर किया है। प्रेम के जितने भी तम्बन्ध हैं उनमें भावों की तीव्रता तथा अनुभूति की गहनता स्त्रियों के ह्वय में ग्राविक होती है, ग्रतः स्त्री-ह्वय का भिक्त की भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से लासंजस्य स्थापित हो गया। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार भिक्त की मूल भावनाएँ शान्ति, प्रीति, प्रेम, वत्सल ग्रौर मधुर हैं। भिक्तमागियों के अनुसार भी वात्सल्य, सख्य, दास्य तथा मधुर भावों में व्यक्त होने वाली रित ही भिक्त थी, इस प्रकार प्रीति की ग्राभव्यिकत मुख्यतया चार प्रकार से होती है—

- १. दास्य प्रीति।
- २. सख्य प्रीति ।
- ३. वात्सल्य प्रीति।
- ४. माधुर्य प्रीति।

दास्य प्रीति में उत्सर्ग की चरम भावना रहती है। ग्रहं का विनाश होकर जब ईश्वर की शक्ति-सामर्थ्य के सामने साधक की शक्ति विलीन हो जाती है, तभी उसकी साधना सार्थक होती है। दास्य भक्ति के इस विवेचन में नारी के पत्नी रूप का यथेट

१. भागवत दशम स्कंघ २६वाँ ग्रध्याय क्लो० १५।

ये यथा मा प्रपन्चते तांस्तथैव मजाम्यहम् ।
 मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः । ग्रध्याय ४ क्लोक ११ ।

३. तर्दापताखिलाचरः सन् काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम् । सूत्र न० ६४

साम्य है। पति के व्यक्तित्व तथा शक्ति-सामर्थ्य में ही ग्रपना ग्रस्तित्व, ग्रपनी सामर्थ्य तथा ग्रपना सर्वस्व लय कर देना ही उस समय पत्नीत्व की परिभाषा थी। ग्रन्तर केवल इतना था कि भगवान् के प्रति उत्सर्ग के मूल में भावना थी, प्रेम था, ग्रौर पित के प्रति उत्सर्ग के मूल में कर्त्तव्य प्रधान था ग्रौर भावना गौरा । लौकिक जीवन के बन्धन, चाहे परिस्थितियों ने उन्हें कितना ही श्रनिवार्य क्यों न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र में पूर्ण प्राह्म नहीं हो सकते। बन्धन बन्धन है, चाहे वह कितने ही चमकीले ग्रावरण से श्रावेष्ठित क्यों न हों। उत्सर्ग, त्याग या बलिदान के मूल में भावना का प्राधान्य होने पर ही उसका महत्त्व है। भावना के स्रभाव में उनका उत्सर्ग स्रौर बिलदान स्वर्ण ज्ञाला-काश्रों में बन्दी, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी के बलिदान से ग्रधिक नहीं रह जाता, ऐसी स्थिति में भिवत की दास्य भावना के प्रति उनका ग्रधिक आकर्षण सम्भव नहीं था। लौकिक जीवन में बन्धनों की श्रप्रियता का निराकरण दास्य भावना श्रधिक नहीं कर सकती थी। यह नारी के जीवन का ग्रंग वन गया था ग्रवश्य, पर यह उसके जीवन की स्वाभाविकता नहीं विषमता थी। जीवन के वैषम्य के साथ दास्य भिनत के साम्य द्वारा उत्पन्न विकर्षएा चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साधना की भिक्त-मुलक पृष्ठभूमि का श्राकर्षण भी कम नहीं होगा। भिक्त मार्ग के इस रूप का नारी जीवन श्रौर हृदय से पूर्ण सम्बन्ध है श्रवश्य परन्तु वात्सल्य तथा माध्यं की भाँति श्रभेद नहीं।

सख्य प्रीति भिक्त का दूसरा रूप है। इस भिक्त के अनुसार भक्त, भगवान् के प्रति आदर्श मैत्री-भाव रखता है। भागवतकार ने ब्रह्मा द्वारा कृष्ण-स्तुति कराते हुए इस विषय में कहा है—बजवासी नन्दगोप धन्य है जिसका मित्र परमानन्द पूर्ण सनातन ब्रह्म है। यह एक स्मरणीय तथ्य है कि मैत्री के गम्भीर रूप का स्थान इसमें गौण है, जीवन की जटिल समस्याओं में सहायक मैत्री का वर्णन बहुत अल्प है, कृष्ण-भक्तों ने बाल सख्य प्रेम के ही चित्र अधिक खींचे हैं जिनमें निष्काम भिक्त का शुद्ध आनन्दमूलक रूप है। अर्जुन, सुदामा, सुग्रीव इत्यादि की मैत्री तथा भगवान् का प्रेम यद्यपि पूर्णत्या उपेक्षित नहीं रहा है, पर बालकृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रहा है। सख्य भिन्त के सहज स्वाभाविक रूप में मानव-जीवन की इस कोमल अनुभूति का रूपंकन प्रधान, तथा आध्यादिमक तत्व आरोपित लगता है। इसका मुख्य कारण है कृष्ण का मधुर मानव रूप, बालक कृष्ण की चपलताएँ, प्रखरबुद्धि, साधारण बालक की चंचलताओं से अभिन्न हैं। बालक का जीवन, नारी के हाथ में है, मानु हृदय

ग्रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द गोप त्रजौकसाम् । यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥

उसकी चंचलता, चपलता तथा उद्दंडता के इस चित्र का जितना ग्रानन्द उठा सकता है उतना ग्रोर कोई नहीं—

> ग्वालन कर ते कौर छँड़ावत जूठो लेत सबन के मुख को ग्रयने मुख लेनावत। षटरस के पकवान धरे सब तामें नींह रुचि पावत।।

× × ×

शरारती कृष्ण का यह रूप किसी भी नटखट बालक के चिरत्र में साकार हो उठता है; सख्य प्रीति का ग्राश्रय यद्यपि स्वयं स्त्री नहीं होती, पर सखा रूप के ग्रानन्द तथा उल्लास की जो ग्रनुभूति उसे हो सकती है, उतनी किसी ग्रौर को नहीं। इस प्रकार कृष्ण की चपल लीलाग्रों से युक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित श्रनेक भक्तों की ग्रनुभूतियों की ग्राभिन्यक्ति, उनकी ग्रपनी भावनाग्रों के निकट होने के साथ-साथ उनके जीवन की एक ग्रंग थीं। ग्रापस में उलभते, शोर मचाते बालकों की इस भीड़ में नित्य घरों में होने वाले बाल उपद्रवों ग्रौर तकरारों के दृश्य से साक्षात्कार हो जाता है। यशोदा के इस रूप में नारी को ग्रपने ही जीवन की एक भलक मिलती है—

हरि तबै स्रापिन स्राँखि मुँदाई।

सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहाँ गये भगाई ॥
कान लिग कहेउ जननी यशोदा, वो घर में बलराम ॥
बलराऊ को ग्रावन देहो, श्रीदामा सों है काम ॥
दौरि-दौरि बालक सब ग्रावत छुवत महिर के गात ॥
सब ग्राये, रहे सुबल श्रीदामा हारे ग्रब के तात ॥
सोर पारि हिर धाये, गह्यो श्रीदामा जाई ॥
दे है सोंह नन्द बाबा की जननि पै लै ग्राई ॥
हाँसि-हाँसि तारी देत सखा सब भये श्रीदामा चोर ॥
सूरदास हाँसि कहित यशोदा जीत्यो है सुत मोर ॥

नारी-हृदय के मातृ ग्रंश में बालकों की इन मुलभ लीलाओं के प्रति ग्राकर्षण निहित है, इसी ग्राकर्षण के कारण भिवत के सख्य रूप ने स्त्रियों की पूर्ण रूप से प्रभावित किया।

वात्सल्य भाव, कृष्ण-भिक्त परम्परा का वह प्रधान तत्त्व था, जिसने नारी को इस भिक्त की ग्रोर सबसे ग्रधिक ग्राक्षित किया। इस भाव की जिस तीव ग्रनुभूति का ग्रनुभव नारी-हृदय करता है वह पुरुष-हृदय नहीं कर सकता। मातृ-हृदय का उत्सर्ग ग्रौर निष्काम प्रेम भक्तों का लक्ष्य था। ग्रन्य सभी भावनाग्रों की ग्रपेक्षा निष्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक है। ग्रपनी सन्तान के सुख के हेतु मां जिस

निस्वार्थ भावना से ग्रोतप्रोत रहती है, सन्तित विछोह में उसका वात्सल्य-सिक्त हृदय जिस प्रकार तड्य-तड्यकर कराह उठता है, उसी तीव्र अनुभृति का अनभव करने के लिए भवत जन लालायित रहते हैं । श्रपने उपास्य देव को बाल सौजन्य के इस स्निग्घ रूप से ग्रनरंजित कर, ग्रपने हृदय की पुरुषोचित प्रवृत्तियों में नारी के निःस्पृह ग्रौर नि:स्वार्थ प्रेम प्रारोपरा कर मानों इन भक्तों ने चिर प्रभिशन्त नारी समाज के स्नेह-सिक्त मानस तथा निस्पृह त्याग को मान्यता प्रदान की । जीवन के श्रभिशापों के मध्य मध्यकालीन नारी श्रपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्तोष प्राप्त करती थी, माँ के वात्सल्य तथा नारी हृदय के माध्यं के सहारे ही वह श्रपनी नीरसता में रस की सुध्टि कर सकतो थी, यद्यपि इस त्याग ग्रीर बलिदान का प्रतिदान लौकिकताजन्य स्वार्थ के कारए। उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लौकिक जीवन से परे अपनी मुक्ति का मार्ग पाने का प्रयास करने वाले इन शेमी भक्तों ने, जिनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का ग्रथाह सागर हिलोरें ले रहा था, नारी-हृदय की मूल भावनाओं को ही अपने हृदय में अनुभूत तथा वाणी द्वारा भ्रभिव्यक्त कर, नारी की महानता श्रीर निःस्पृहता की साक्षी दी। कृष्ण के प्रति इस ग्रन्राग की ग्राभिन्यक्ति के लिए उन्होंने ग्रपने को नन्द नहीं यशोदा माना । यशोदा का कृष्ण के प्रति स्नेह तथा तद्जनित उल्लास उनके ही हृदय का ग्रनुराग तथा उल्लास था। निर्गरा पंथ की नारी-भर्त्सना नारी के मात श्रंश की ग्रनभति से सिक्त ग्रनेक उक्तियों में घुलकर बह गई।

मातृ रूप की प्रतीक यशोदा है। यशोदा के भाग्य की सराहना करते-करते भक्तों ने श्रनेक बार उनके सुख की कल्पना को देवताश्रों, ऋषियों तथा मुनियों की शिक्त के परे बतलाकर बार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगुगा भिक्त की इस पुण्य श्रनुभूति की विजय घोषित की। कृष्ण के शैशव, बाल्यकाल श्रौर किशोरकाल में यशोदा के मातृ-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित है, कृष्ण की बालोचित भोली-भाली उिक्तयों के प्रति यशोदा की गद्गद् भावना, उनके नटवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी खीभ, राधा-कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका मातृंचित उल्लास, साधारण नारी-जीवन के मातृ रूप के ही चित्रण हैं। यशोदा का निस्पृह दुलार, कृष्ण के प्रति उनका श्रद्द प्यार, भक्तों का श्रादर्श है। शिशु कृष्ण की माँ के रूप से लेकर किशोर कृष्ण की माँ के रूप तक उनका चित्रण श्रनुपम हैं। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्ष लिये गये हैं, एक श्रोर माँ यशोदा पुत्र के बालरूप श्रौर सलोनो छिव पर बिलहारी जाती हुई कहती है—

लालन तेरे मुख पर हों बारी । बाल-गोपाल लगे इन नैननि रोग बलाय तुम्हारी ॥ श्रौर दूसरी ग्रोर उनकी कृष्ण-वियोगजन्य उक्तियाँ मर्मस्थल पर श्राघात करती हैं ।

## यद्यपि मन समुभावत लोग। ज्ञूल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

वात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यशोदा ही हैं पर गोपियाँ भी इस से स्रोत-प्रोत हैं, इन गोपियों में वह ब्रजांगनाएँ हैं जिनमें वात्सल्य ही प्रधान है। कृष्ण की बाल-लीलाओं में उनका हृदय पूर्ण रूप से रम जाता है।

जो कुछ कहे ब्रजवधू सोई-सोई करत, तोतरे बैन बोलन सोहावे। रोय परत वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुख जननी उर सों लगावै॥ बैन काह लोनी मुख चाही रहत, बदन हाँस स्वभुज बीच लै लै कलोलै। धाम को काम ब्रजबाम सब भुक्षि रही, कान्ह बलराम के संग डोले॥

वात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों को ब्रजांगना की संज्ञा दी गई है। बालक के प्रति आकर्षण नारी की प्रधान प्रकृति होती है। ग्रतः सूर, परमानन्ददास, नन्ददास इत्यादि किवयों की मातृ-ग्रनुभूतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत ग्राक्षित किया, इससे ग्राधक नैकट्य उन्हें यशोदा के मातृ रूप में प्राप्त हुग्रा। यशोदा के चित्र में ग्रप्ती ही कोमल भावनाग्रों के ग्रंकन के द्वारा उन्हें ग्रपूर्व हर्ष ग्रौर गर्व दोनों ही हुग्रा होगा। यद्यपि उस युग की नारी भर्त्सना ग्रौर उपेक्षा में कितपय स्त्रियों के स्वर मिले हुए हैं, यह निर्विवाद है कि ग्रपनी भावनाग्रों के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें ग्रात्मश्लाधा की भावना ग्रवश्य ग्राई होगी। यशोदा के मातृ रूप में केवल माताग्रों को ही ग्रपनी ग्राभिव्यक्ति नहीं मिलती बल्कि नारीमात्र को उनके रूप में ग्रपनी छाया दृष्टिगत् होती है।

साधना के मार्ग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक थ्रंश के चित्रण तथा हार्दिक सहानुभूति की अभिन्यिक्त के कारण कृष्ण-भिक्त की थ्रोर स्त्रियों को स्वभावतः श्राकर्षण हुया। कृष्ण की नन्हीं-नन्हीं दंतुलिया, उनकी किलकारी, बालसुलभ कीड़ाएँ तथा दैनिक कियाथ्रों इत्यदि के वर्णन में कवियों ने साधारण जीवन से ही अनेक उपकरण लेकर अपनी रचनाएँ की थीं। शिशु के प्रति सहज स्नेह, उनकी कीड़ाओं से उत्पन्न श्रपार उल्लास, वियोगजनित श्राकुलता इत्यदि मुख्य भाव से सम्बन्धित अनेक संचारी तथा श्रनुभाव नारी-जीवन के ही चित्र थे। तत्कालीन नारी ने श्राचार्यों द्वारा श्रपने जीवन के इस श्राध्यात्मिक श्रारोपण पर श्लाघा का श्रनुभव चाहे न किया हो, पर ग्राज की नारी उस भावना की कल्पना तथा विचार पर बिना गर्व किये नहीं रह सकती।

माधुर्य प्रीति भिवत का सर्वप्रधान श्रंश है। प्रेम श्रथवा रित श्रुंगार एक दूसरे के पर्याय तो नहीं बन सकते। श्रनेक श्राचार्यों ने भिवत को एक स्वतन्त्र रस माना है। वैद्याव दर्शनों तथा भिक्त शास्त्रों के अनुसार भिक्त अन्य भावों की भाँति ही एक मूल भाव है। आस्मा की परमास्मा के प्रति रागात्मक अनुभूति ही भिक्त है। इस अनुभूति की तीव्रता ही जीवन का परमभाव है अतः भिक्त एक मूल भाव है। इसी भावना की अभिन्यक्ति कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य अथवा माध्यं प्रीति के नाम से विविध प्रकार हुई है। शृंगार तथा भिक्त में अन्तर है केवल आलम्बन का। भारतीय दर्शनों द्वारा प्रतिपादित इस पाथिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का कोई स्थान नहीं है, इस वृष्टि के अनुसार प्रीति का यह रूप नारी के रागयुक्त हृदय के बहुत निकट है, आध्यात्मिक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे जनमें न रही हो, पर कृष्ण के प्रति इस भावना ने उन्हें अवश्य आकर्षित किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्रपाणिव शृंगार श्रथवा भिक्त के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य श्रौर भी श्रिष्क स्पष्ट हो जायगा। मनोविज्ञान श्रात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व में विश्वास नहीं करता। प्रत्येक भाव का केन्द्र श्रात्मा नहीं मन है, सगुण भिक्तवाद की विभिन्न वृत्तियों का श्रारोपण श्रात्मा में भी किया जा सकता है, पर मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता। हिन्दी के मान्य श्रालोचक श्री डा० नगेन्द्र के श्रनुसार भिक्त मौलिक श्रथवा श्रमिश्रित भाव नहीं है; वह मिश्र भाव है क्योंकि श्रपाणिव प्रेम में रित के साथ विश्वास का मिश्रण है। ईश्वर के प्रत्येक रूप में चाहे वह श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रथीत् कम-से-कम ऐन्द्रिय हो, चाहे श्रिष्क-से-श्रा्षक ऐन्द्रिय, बोद्धिक विश्वास की पृष्ठभूमि श्रानिवार्यतः रहती है क्योंकि ईश्वर में जिन गुणों का श्रारोप किया जाता है उन सभी का कारण बुद्धि होती है।

भिक्त मिश्र भाव है ग्रथवा ग्रमिश्र, यह विषय इस प्रसंग में गौएग है। पर इसमें कोई संशय नहीं कि भिक्त में श्टुंगार का उन्नयन होता है। कुष्ण के स्थूल तथा लौकिक रूप के प्रति मान की भावनाश्रों के मूल में एक ग्रतृष्ति ही रहती है जिसके मूल में इच्छित ग्रप्राप्य व्यक्ति का ग्रभाव व्यक्त होता है। इस ग्रतृष्ति की ग्रभिव्यक्ति में शारीरिक पक्ष कुंठित तथा मानसिक प्रवज्ञ होता है। भिक्त के इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा भिक्त के इस रूप को लौकिक प्रेम की कुंठा का उन्नयन मानें ग्रथवा भिक्तवादी शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित ग्रात्मा का एकान्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर एक कारण मिलता है, कि तत्कालीन नारी की कुंठा की प्रतिक्रिया ग्रपायिव सत्ता के प्रति ग्रभिव्यक्त हुई। जीवन की परिसीमाग्रों तथा परिस्थितिजन्य विषमताग्रों का ग्रतिक्रमण कर मीरा सदृश नारी ने प्रेमजनित वेदना ग्रौर सुख-दु:ख के जो गीत गाये वह कला तथा प्रेम के संसार मे ग्रमर हैं। तत्कालीन नारी ग्रादर्शों की प्रतिमा भी, मर्यादा की मूर्ति थी, इन मानवेतर भावनाग्रों के पाषाण के नीचे उसकी कोमल

वृत्तियाँ कसमसा रही थीं। उसका नैतिक ग्रादर्श पाथिव शृंगार की तियत सीमा से बाहर आँकने का भी साहस नहीं रखता था, पर मानसिक कुंठा ने जीवन को भावना के क्षेत्र में प्रायः निष्क्रिय ही बना रखा था, भिक्त रस के ग्रपाथिव ग्रालम्बन कृष्ण के साधारण मानव तथा लौकिक रूप में उन्हें ग्रपनी भावनाग्रों की ग्रिभिव्यक्ति का साधन मिला। प्रखर प्रतिभाएँ प्रेम के मार्ग की ग्रनेक बाधाग्रों को तोड़ती-फोड़ती उस कुंठा को भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, ग्रौर साधारण नारी-हृदय को ग्रनेक कृष्ण-भक्तों की रचनाग्रों के रसास्वादन से संतोष तथा तृष्ति का ग्रनुभव हुग्र।

कृष्ण काव्य-परम्परा की इस भावमूलक पृष्ठभूमि में नारी को ग्रपने हृदय का सामंजस्य मिला, भगवान् के प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न हीन भाव को कम किया, सख्य भाव में उन्हें ग्रपने घर ही में खेलते, उपद्रव मचाते बालक का चित्रण मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में लौकिक प्रतिबन्ध के ग्रभाव के कारण मानसिक कुंठा का ग्रभाव है, वात्सल्य के सुलभ सलोने चित्र उनके जीवन के ही चित्र थे। माधुर्य भिक्त की रागात्मकता तथा ग्रपाथिव में पाथिव का ग्रारोपण उनके लौकिक नैराश्य में ग्राशा ग्रौर उल्लास बनकर व्याप्त हो गया। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण भिक्त में भावनाग्रों की प्रधानता के कारण, तद्-विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधान है, हृदय तत्त्व की इस प्रधानता से भी ग्रधिक श्रेय कृष्ण की लीला रूप को है। शृं खलित जीवन की मर्यादा ग्रौर ग्रादर्शों के बीच कृष्ण की यह लीलामयता मानों उनके शुष्क जीवन की पूरक बनकर ग्राई तथा भारतीय नारी जगत कृष्ण-प्रेम से प्लावित हो उठा, साधारण व्यक्त्व उनके गुणों को गाकर उन पर रचित काव्य ग्रौर संगीत के ग्रानन्द ग्रौर उल्लास में डूब गये तथा ग्रनेक स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा को कृष्ण के ग्रालम्बन रूप हारा विकास का साधन प्राप्त हुग्रा।

नारीत्व का मुक्त श्रौर स्वतन्त्र रूप गोपियों तथा राधा के प्रेयसी रूप में व्यक्त है। वल्लभाचार्य ने गोपियों के रूप की प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया है। पुष्टि मार्ग में राग ही प्रधान वृत्ति थी। गोपियाँ भगवान् की श्रानन्द प्रसारिग्णी सामर्थ्य शिक्त की प्रतीक हैं। वात्सल्य-भावना से श्रोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मातृ रूप के प्रसंग में हो चुका है। प्रेयसी रूप में गोपियों के दो प्रधान रूप हैं: १. एक श्रन्यपूर्वा, २. श्रनन्यपूर्वा। श्रन्यपूर्वा वे गोपियाँ थीं जिनकी भावनाएँ वैवाहिक स्वर्ण शृंखलाश्रों को तोड़ कृष्ण में श्रासक्त हो गई थीं तथा श्रनन्यपूर्वा वे श्रनूढ़ा बालाएँ थीं जिन्होंने कृष्ण को ही श्रपने वर के रूप में माना था। दोनों ही रूपों में मर्यादा का श्रभाव है; पत्नीत्व केश्रादर्श की स्थापना का पूर्ण श्रभाव है। श्रनुराग के प्रबल प्रवाह में मर्यादा के रोड़े श्रटकाकर कृष्ण-भक्तों का ध्येय किसी श्रादर्श की स्थापना करना नहीं था।

म्रनन्यपूर्वा तथा म्रन्यपूर्वा दोनों ही गोपियों की भावना देश काल की सीमा म्रौर बन्धन तोड़कर कृष्ण में ही लीन हो गई थीं, मर्यादा के नाम पर दोनों ही प्रकार की गोपियाँ शुन्य हैं। हाँ, नायिकाओं के काव्यगत निरूपण के आधार पर उन्हें स्वकीया तथा परकीया की संज्ञा दी जा सकती है। श्रनन्यपूर्वा गोपियों का यह परकीया रूप, जो समाज तथा मर्यादा की दृष्टि से पूर्ण हेय है, भिक्त में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। परकीया प्रेम की गहनता तथा तीवता में मर्यादा का श्रवरोध नहीं रहता, तथा प्रेम की भावना की उद्भावना भी मन की पुकार ग्रीर हृदय की माँग पर होती है। विवाहित प्रेम में कर्त्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियों के प्रेम में मर्यादा का पूर्ण अभाव है, जहाँ गोपिका ने कुष्ण को पति-रूप में वरण किया है वहाँ भी मर्यादा का स्रभाव है। विवाह, वेद-मर्यादा सबको भूलकर वह कृष्ण को पति-रूप में वरण करती है। विवाह से पूर्व कृष्एा को क्रियात्मक रूप में देखने वाली कन्या की भावना परकीया भावना के श्रन्तर्गत चाहे न श्रा सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत मान्य स्वकीया भी नहीं कह सकते। मन में वरण करके, उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया था, पर उनकी भावनात्रों तथा कार्यों में उनके पत्नीत्व की नहीं प्रेयसी रूप की ही प्रधानता मिलती है। ग्रपने पति की उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा को तिलांजलि देकर जिन्होंने कुष्ण को ग्रपनाया उनके परकीया रूप में तो कोई संशय ही नहीं है, पर ग्रन्य-पूर्वा गोपियाँ भी कृष्ए। का वरए। लोक-लज्जा श्रीर मर्यादा को तिलांजिल देकर ही कर पाई थीं। उनके पूर्व राग के ग्रारम्भ में संकोच ग्रीर भय ग्रवश्य था पर उसकी चरम ग्रवस्था में वे कुल-मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थीं।

वल्लभ सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित गोपियों का ग्राध्यातिमक प्रतीक रूप उस युग की नारी की सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सका होगा
या नहीं, पर पुष्टि मार्ग के साधनों में नारी-हृदय के ग्रारोपएं के कारएं भिक्त के इस
रूप ने नारी को ग्रार्कावत ग्रवश्य किया। वल्लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने
वाले गोपी स्वरूप भक्तों को केवल प्रेम ग्रौर भगवत्-कृपा का सहारा रहता है, बुद्धि
ग्रथवा तर्क का उनमें ग्रभाव रहता है। योगाभ्यास तथा भिक्त के ग्रन्य साधनों को
ग्रपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, वे विवश हैं ग्रपनी दुर्बलताग्रों ग्रौर परिसीमाग्रों
के कारएं। इन भक्तों को वल्लभ जी ने स्त्रियों की संज्ञा दी है। स्त्रियों की भावनाएँ
भी इसी प्रकार की होती हैं। उनके ग्रनुसार भक्त केवल स्त्री भाव से ही भगवान्
के साथ इस समूल रस का ग्रानन्द प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

भवतों में नारी-भावना के ब्रारोपएए से लौकिक नैराश्यजनित उनकी हीन भावना को एक ब्राध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुग्रा। कृष्ए में ऐसे रूप का ब्राकर्षएा, जिनका उनके जीवन में ग्रभाव था, भिवत मार्ग में उन भावनाश्रों की प्रधानता जो उनके हृदय की ही श्रनुभूतियाँ थीं, तथा वात्सत्य श्रौर माधुर्य से श्रोतप्रोत वे चित्र को उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए श्राकर्षण बनकर श्राये। बालक के प्रति प्रेम में सामाजिक बन्धनों की ग्रंथियों की उलभन नहीं होती, मातृ-हृदय की कामनाश्रों की श्रिमध्यक्ति में प्रकृति ही श्रपवाद रूप में बाधक हो सकती है, समाज नहीं; अतः यशोदा के रूप में उनका मातृत्व उल्लिसित हो उठा। परन्तु गोपियों के रूप में उनके हृदय की छाया के रहते हुए भी वह छाया के समान ही श्रप्राप्य थी, निर्वाध प्रेम में स्त्री-हृदय को उस तत्त्व का श्राभास मिला जो उनके हृदय का ही एक ग्रंश था, पर शपने जीवन में जिसकी श्रभव्यक्ति का स्वप्न भी एक दुराशा मात्र था, इस लौकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाश्रों के कृष्ण के प्रति उन्नयन द्वारा हुई। इस प्रकार उनके लौकिक जीवन की कुंठित कामनाएँ कृष्ण के प्रति तीव श्रनुभूति बनकर काव्य श्रौर संगीत में बिखर गईं।

## कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ

मीराबाई—मध्ययुगीन अन्धकार में जहाँ एक श्रोर जौहर की ज्वाला में वहकता हुआ राजस्थान का शौर्य कुन्दन-सा दमकता है दूसरी श्रोर नारी-जीवन की स्तब्ध नीरवत। में मीरा का मधुर स्वर अलौकिक संगीत की सृष्टि करता है। शौर्य तथा माधुर्य का यह सामंजस्य राजस्थानी प्रतिभा के लिए ही सम्भव था। कृष्ण की मतवाली मीरा को जन्म देने का श्रेय इसी राजस्थान की भूमि को प्राप्त हुआ। मध्य युग के वैष्णव आन्दोलन की आधारभूमि सर्वथा अनुपयुक्त थी, पर मीरा ने ऐसे समय तथा वातावरण में भिक्त के जिस चरम रूप का प्रदर्शन किया, वह मानवीय इतिहास में एक अद्भुत अपवाद प्रतीत होता है।

मीराबाई के जीवन की रूपरेखा उनके पदों, इतिहास के पृथ्ठों तथा जनश्रुतियों के श्राधार पर निश्चित की गई है। उनके श्राविभीव काल के विषय में कोई
विशेष संकेत उनके पदों में नहीं मिलता। श्रनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों,
ऐतिहासिक उल्लेखों तथा दूसरे श्राधारों पर उनके श्राविभीव काल पर प्रकाश डाला
है। कर्नल टाँड तथा शिवसिंह जो के श्रनुसार मीराबाई रागा कुम्भ की पत्नी थीं
श्रीर इस प्रकार उनका श्राविभीव काल महारागा कुम्भ के मृत्यु-संवत् १५२५
विक्रमी से कुछ पहले रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि श्रपने पिता की गद्दी पर सन्
१४६१ में बैठने वाले रागा कुम्भ ने मारवाड़ के मेड़ता कुल की कन्या मीराबाई

स्त्रिय एव हि तं पातुं शक्तास्तु तत् पुमान् म्रतो हि भगवान् कृष्णाः स्त्रीयु रेमे म्रहिनिशम् ॥

से विवाह किया, जो ग्रपने समय में सुन्दरता तथा सच्चिरित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं, ग्रौर जिनके रचे हुए ग्रनेक गीत ग्रभी तक सुरक्षित हैं। गुजराती साहित्य के इति-हासकारों ने कर्नल टाँड के इस कथन के ग्राधार पर ही मीराबाई का समय ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दों में निर्धारित किया था। पर इस निर्धारण का ग्राधार केवल ग्रनुमान तथा जनश्रुतियाँ हैं। ग्रतः यह सर्वथा मान्य नहीं है। इस भ्रम का एक प्रधान कारण यह है कि महाराणा कुम्भ द्वारा निर्मित एक भव्य मन्दिर को मीराबाई के मन्दिर के नाम से पुकारा जाता है। सम्भव है कि उस मन्दिर में मीरा के नित्य पूजा, कीर्तन इत्यादि करने के कारण ही लोगों ने उसको मीराबाई के मन्दिर के नाम से पुकारना ग्रारम्भ कर दिया हो। इस तिथि का खंडन एक ग्रौर प्रधान घटना से होता है। मीराबाई मेड़ता वंश की थीं। मेड़ता वंश की नींव संवत् १५१६ में राव दूदा जी ने डाली थी, ग्रतः १५२१ के लगभग मीरा कर ग्राविभाव पूर्णतया ग्रसम्भव मालूम होता है। इसके ग्राविरिक्त भ्रान्तिपूर्ण ग्रनुमानों के द्वारा कोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठौर सरदार जयमल की पुत्री बताता है, जो वास्तव में उनके चचेरे भाई थे ग्रौर जिन्होंने मीरा के साथ ही ग्रपने पितामह दूदा जी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी।

इन सब भ्रान्तियों का निवारण मुन्शी देवीप्रसाद, श्री गौरीशंकर श्रोभा तथा श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के ग्राधार पर हो जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाएों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मीरा का जन्म राठौरों की मेड़ितया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जी के वंश में हुआ था। बाल्यावस्था में ही भाग्य ने उन्हें मातुप्रेम से वंचित कर दिया था। माता के निधन के पश्चात् वह पितामह दूदा जी के साथ ही मेड़ता में रहने लगी थीं। संवत् १५७२ में दूदा जी की मृत्यु हो गई तथा उनके बड़े पुत्र वीरमदेव जी मेड़ता के शासक हुए । उन्होंने संवत् १५७३ में, मीरा का विवाह जब उनकी ग्रायु केंवल १३ वर्ष की थी, महाराएगा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुँबर भो नराज के साथ कर दिया। पितामह की वात्सल्यमयी छत्रछाया में बने उनके वैष्णव संस्कार ग्रभी तक कृष्ण के किशोर रूप को ही ग्रपने जीवन का ध्येय तथा प्रेय मानते स्रा रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने स्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा के फलस्वरूप ग्रपनी माधुर्य आवना का ग्राश्रय ग्रभी तक कृष्ण को ही माना था। उनकी किशोर-मुलभ भावनास्रों ने गिरधर गोपाल के नटवर रूप में ही स्रपने जीवन-संगी की कल्पना की थी। मोजराज के शौर्य तथा श्रोजस्वी व्यक्तित्व के साथ वे श्रपने चिर कित्पत नटवर नन्दलाल की लीलाग्रों का सामंजस्य कर पाई ग्रथवा नहीं यह कहना कठिन है, पर मीरा का विवाहित जीवन बहुत ग्रल्प रहा। भोजराज की मृत्यु उनके विवाह के कुछ वर्ष पश्चात् ही संवत् १५०० के लगभग हो गई, इस

प्रकार सागर में मिलने को उत्कंठित सरिता के मार्ग में ग्राया हुग्रा स्थूह समतल हो गया, ग्रौर वह मार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोड़ती ग्रसीम वेग से ग्रपने चिर ग्रभिलषित प्रियतम में लय हो जाने को ग्राकुल हो उठों।

स्त्री होनें के कारण उन्हें समाज ग्रौर तत्कालीन वातावरण से ग्रनेक बार लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहीं साहस दिया। कठिनाइयों की कसौटी पर उनकी ग्रनुभूतियाँ ग्रौर भी निखर उठीं, ग्रौर उनकी भावनाएँ ग्रिन्नि में तपाये हुए स्वर्ण की भाँति दीप्त हो गईं —

राएा जी थाने जहर दियो में जानी। जैसे कंचन दहत श्रिगिन में, निकसत बारा बानी।।

उनके श्रनेक पदों में इस प्रकार के श्रत्याचारों का संकेत है। डा॰ श्री कृष्णलाल ने ग्रन्तःसाक्ष्य के इन पदों को प्रक्षिप्त माना है। उनके श्रनुसार मीरा के जिन पदों में उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है, वे ग्रधिकांश्तः उनकी रचनाएँ नहीं हैं। मीरा की कीर्ति-वृद्धि के साथ-साथ नई-नई जनश्रुतियों का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मीरा के महत्त्व का प्रचार करने के लिए उनकी जीवन-गाथा में श्रनेक श्रलौकिक कहानियाँ जोड़ दी गईं। श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा है कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवररगों द्वारा इन सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती। स्व० मुख्यी देवीप्रसाद ने भी केवल इतना लिखा है कि मीराबाई को रागा विक्रमाजीत के दीवान कौम महाजन बीजावर्गी ने जहर दिया था।

मीरा, सर्वप्रथम एक नारी, वह भी साधारण नहीं राजवंश की, ग्रौर उस पर भी वैधव्य से ग्रामिशन्त । परन्तु जीवन की समस्त विषमताएँ तथा समाज के बड़े-से-बड़े ग्रमानुषिक ग्रत्याचार उस ग्रबला के कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित न कर पाये । राजपूती रक्त जो ग्रनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर ग्रान्त की लपटों में भुलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा ग्रौर लज्जा की सीमा का उल्लंघन कर विषपान तथा सर्पदंशन के सम्मुख भी ग्रक्षुण्ण बना रहा । चित्तौड़ के बालक राणा विक्रमादित्य की ग्राड़ लेकर मेवाड़ के ग्रमात्य बीजावर्गी ने उन पर बहुत ग्रत्याचार किये, भावनाग्रों की प्रवलता में वे ग्रत्याचार मीरा के जीवन में परिवर्तन तो न ला सके, पर इन घटनाग्रों से उनके कोमल हृदय पर ग्राघात बहुत पहुँचा । संवत् १५६० के लगभग मीरा के चाचा वीरमदेव ने उन्हें मेड़ता ग्राने के लिए निमंत्रित किया, वे सहर्ष मेड़ता चली गईं। जब तक वीरमदेव मेड़ता के शासक रहे थे वे निर्द्धन्द्व रूप से ग्रयने ग्राराध्य की साधना में रत रहीं। परन्तु उनके जीवन में ग्रभी ग्रौर परिवर्तन ग्राने थे, ग्रतः दुर्भाग्य से मत्रत् १५६५ में राव वीरम-जीवन में ग्रभी ग्रौर परिवर्तन ग्राने थे, ग्रतः दुर्भाग्य से मत्रत् १५६५ में राव वीरम-जीवन में ग्रभी ग्रौर परिवर्तन ग्राने थे, ग्रतः दुर्भाग्य से मत्रत् १५६५ में राव वीरम-

देव के हाथ से मेड़ता निकल गया, इस प्रकार मीरा फिर श्राश्रयहीन हो गई, इस बार उन्होंने कृष्ण की कीड़ा-भूमि बृन्दावन में शरण ली।

मेवाड़ के घुटते हुए वातावरए। से बृन्दावन के स्वतन्त्र वातावरए। में आकर उन्होंने मुक्ति की श्वास ली। बालपन के संस्कारों को यहाँ ग्राकर विकास तथा परिष्कार का श्रवसर मिला। ग्रनेक भगवत्-भक्तों के सत्संग से उन्होंने बहुत-कुछ ग्रहए। किया। जीवगोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य-देव इत्यादि परम भागवत्-भक्तों की पुनीत भावनाग्रों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा श्रौर बृन्दावन में श्राकर उनके ग्रंतस्तल में छिपी हुई ग्रनुभूतियाँ ग्रपने श्रनुकूल वातावरए। पाकर पूर्ण रूप से विकसित हो चलीं।

एक दिन वृन्दावन के प्रसिद्ध गोस्वामी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर मीरा ने उत्तर दिया कि ब्रजमंडल में गिरधर नागर के म्रतिरिक्त म्रौर कोई पुरुष है ऐसा वह नहीं सोचती थीं। इस उत्तर से जीव गोस्वामी जी बहुत लिजत हुए और मानों उसी दिन से मीरा का नाम कुष्ण की म्रमर साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वृन्दावन के भक्तों में म्रग्र स्थान प्राप्त करने के पश्चात् संवत् १६०० के लगभग उन्होंने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिकापुरी में रणछोर जी के मंदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम में म्राकुल उनकी मूर्ति के सामने प्रेम-विद्वलावस्था में नृत्य तथा गान में लीन रहती म्रौर भावावेश में उनकी म्रम्भित्याँ संगीत म्रौर नृत्य में बिखर जातीं। उनकी तन्मयता भ्रौर विद्वलता की कहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य की कीर्ति एक पुण्य गाथा के रूप में वायु-सी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई। संवत् १६३० में एक दिन भ्रपने नैसर्गिक म्रस्तिन्त्व की म्रमर म्राभा सदैव के लिए छोड़ मीरा भ्रपने गिरधर नागर में विलीन हो गई।

मीरा के नाम के विषय में यह शंका उठाई गई है कि मीरा का यह नाम वास्तविक था अथवा उपनाम । श्री बड़श्वाल जी के अनुसार यह शब्द फ़ारसी से लिया गया है और उपनाम मात्र है । मीरा के सूफ़ी भावनाओं के ग्रहगा करने पर उन्हें यह उपनाम प्रदान किया गया था । वास्तव में मीरा नाम की असाधारणता के कारण ही उस पर शंका उठाई गई है । बजरत्नदास जी ने फ़ारसी में मीरा शब्द का अर्थ भगवान की पत्नी नहीं माना है । उनके अनुसार यह शब्द स्वामी अथवा परमेश्वर के लिए नहीं प्रयुक्त होता । फ़ारसी में मीर शब्द अमीर का छोटा रूप है और अमीर का अर्थ सरदार है । मीर का बहुवचन मीरा है । युसलमानों मे यह प्रमुख सैयदों का अरल भी होता है । कबीर की रचनाओं में इसका तीन बार प्रयोग हुआ है, और तीनों स्थानों पर उसे किसी पहुँचे हुए फ़क़ीर के लिए सम्बोधन रूप में अथवा अपनी आत्मा के प्रतीक रूप में ही लिया जा सकता है ।

संस्कृत में मीर शब्द समुद्रवाची है श्रीर सीमा, पेच तथा पर्वत के ग्रर्थ में लिया

जाता है। ग्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रीलिंग हो जाता है ग्रीर तब उसका ग्रर्थ नदी या जल हो जाता है।

परन्तु किसी नाम की व्युत्पत्ति श्रनिवार्य नहीं है। विशेषकर राजपूतों में तो श्रनेक ऐसे नाम मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से जोड़ना श्रसम्भव है। नाम श्रनेक प्रकार से पड़ जाते हैं, श्रौर इनके द्वारा भ्रान्तियाँ भी कितनी हो जाती हैं, इसका प्रमाण स्वयं मीरा विषयक एक उल्लेख से मिल सकता है। जैसे सभी श्रंधों को सूर-दास कहा जाने लगा है वैसे ही राजस्थान में भिक्त के भजनों को सुन्दर स्वरलहरी में गा सकने वाली स्त्रियों को मीराबाई की संज्ञा दी जाती है। इन गायिकाश्रों के श्रन्तर्गत वेश्याएँ भी होती हैं। पर इस श्रर्थ-विस्तार का भयंकर परिणाम सर जार्ज मैकमन की पुस्तक 'द श्रंडरवर्ल्ड श्रॉफ़ इण्डियां' के इस प्रकार के उल्लेख से जाना जा सकता है—

"उस शताब्दी में राजपूताना में मीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा शक्ति की वैष्णव उपासिका थीं, संसार के श्रानन्दमय प्रेमी गोपीनाथ कृष्ण की कीर्ति की उत्साह-पूर्ण गायिका थीं, तथा लिंगयोनि के रहस्य की उपदेशिका थीं। वे वेश्याश्रों की गुएए-ग्राहिका समभी जाती हैं जो प्रायः यही नाम धारण करती हैं। इस नाम को गांधी गृह में प्रवेश करने पर मिस स्लेड को धारण करने की श्राज्ञा नहीं दी जानी चाहिए थी।"

मीरा को उपनाम केवल उसकी प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, पर इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई तार्किक ग्राधार नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में भी ब्रजरत्न दास ने मीरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धृत कर उसकी व्याख्या की है। दोहा इस प्रकार है—

प्रेम लक्ष्मणा भक्ति थी, वश कीघा करतार। धन-धन मीराबाई ने, गिरधारी सूँप्यार॥

दलाल जेठालाल वाडीलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ वह लिखते हैं कि मीरा के जन्म समय प्रलौकिक प्रकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा जिससे उसका नाम मही + इरा = मीरा रखा गया।

इस प्रकार के झलौिक झारोपशों पर चाहे हम विश्वास न करें, पर तर्क भ्रौर विवेचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मीरा उनका शैशव का नाम था, उपनाम नहीं।

मीरा की भक्ति-भावना का विकास—मीरा की भिक्त-भावना के स्वरूप तथा विकास इत्यादि का पूर्ण उल्लेख यद्यपि उनकी जीवनी के साथ श्रप्रासंगिक है, परन्तु उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राधार पर डा० श्रीकृष्ण लाल ने उनके श्राध्या- हिमक विकास का जो क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया है, वह उनके जीवन से ही सम्बन्ध रखता है तथा प्रसंगानुकुल है।

उन्होंने लिखा है कि मीरा के पदों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हमें चार-पाँच विशिष्ट धाराश्रों के पद मिलते हैं। सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित होकर उन्होंने जोगी के सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखे—

जोगी मत जा मत जा मत जा पाँव पड़ू में तेरी।

उसके पश्चात् संतों के प्रभाव में श्राकर उन्होंने सांसारिक नश्वरता के नैराश्य-पूर्ण गीत गाये, श्रौर वह निराज्ञा इन शब्दों में व्यक्त हुई—

> इस देही का गरव न करना, माटी में मिल जासी। ये संसार चहर की बाजी, साँभ पड़या उठ जासी॥

भ्रागे चलकर इसी प्रभाव के अनुरूप रहस्योन्मुखी विरह के पद बनाये फिर भागवत् के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला श्रौर विनय के पद गाये। इनके अतिरिक्त कृष्ण काब्य के विप्रलम्भ श्रृंगार का श्राभास भी उनमें भिलता है श्रौर ग्रन्त में कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर उन्होंने माधुर्य भाव से उनकी उपासना करते हुए निर्भय घोषणा की—

## मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।

मीरा के ग्रनेक पदों में विभिन्न ग्राध्यात्मिक धाराग्रों की छाप ग्रवश्य है, पर इस प्रकार उनके आध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती । यद्यपि भारतीय प्रध्यात्म के इतिहास में यह कम ठीक उतरता है, पर मीरा के आध्यात्मिक जीवन में इसी कम का निर्वाह पूर्णतः ग्रस्वाभाविक है। मीरा के संस्कार वैद्याव थे। बालापन में ही वे गिरधर गोपाल की भूर्ति को अपने वर-रूप में मानती थीं। उनका यह स्वप्न सबसे पहले अध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवन का सत्य बनकर ग्राया । पितामह के प्रभाव में निर्मित ग्रौर विकसित उनके वैष्णव संस्कार ही, वैधव्यजन्य नैराश्य में श्राशा का श्रालम्बन बने । मीरा के श्राध्यात्मिक जीवन का इतिहास साधना-परक नहीं अनुभूति-परक है। उन्होंने कम से एक के बाद एक ब्राध्यात्मिक धारा पर प्रयोग नहीं किये, बल्कि भावनाम्रों की तीव्रता में कृष्ण के प्रति उनकी श्रनुभूति माधुर्य स्रोत में ही फूट पड़ी। चित्तौड़ के वैभवपूर्ण वातावरण में, ग्रन्य मतों के संतों तथा नाथपंथी योगियों के सम्पर्क मे उनका श्राना एक दुरूह कल्पना मालूम होती है। मीरा यद्यपि ग्रन्तःपुर की दीवारों का उल्लंघन कर मन्दिर में साधुत्रों तथा संतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापूर्वक स्नाती थीं, पर निर्गुरिएये संतों तथा कनफटे जोगियों के कृष्ण-मन्दिर में ग्राकर साधना करने की सम्भावना नहीं है। ग्रपने जीवन के उत्तराई में जब वे सब लौकिक बन्धनों की शृंख-

लाग्रों को तोड़कर बृन्दावन तथा द्वारिका गईं, उस समय विभिन्न मतों के संतों श्रोर योगियों का सम्पर्क ग्रसम्भव नहीं जान पड़ता, ग्रतः सत्य के निकट यही दिखाई देता है कि उनके काव्य में ग्राये हुए श्रनेक मतों का विवर्ण उनके ग्राध्यात्मिक जीवन का इतिहास नहीं, स्फुट प्रभाव मात्र है।

इसके श्रतिरिक्त विभिन्न भग्वधाराश्रों के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहीं नहीं मिलता । विभिन्न श्रवसरों पर लिखे गये इस प्रकार के मुक्तक पद क्रमबद्ध इति-हास बनने की क्षमता नहीं रखते । पदों में उल्लिखित श्रनेक पुरातन तथा नूतन श्राध्यात्मिक संकेतों के श्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का श्रनुमान पूर्णतया हो सकता है ।

उनके श्रनेक पदों में उनके गुरु के नाम की जगह रैदास का उल्लेख है—

गुरु म्हारे रैदास सरनन चित्त सोई।

रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्ह सुरत सहदानी।

ग्रथवा

गुरु रैदास मिले मोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी।
इनके श्रतिरिक्त एक ग्रौर पद में कुछ ग्रधिक स्पष्ट संकेत मिलता है—
भाँभ पखावज वेणु बाजियाँ, भालर नो भंकार।
काशो नगर ना चौक माँ, मने गुरु मिला रोहोदांस।।

रैदास विषयक पंक्तियाँ यद्यपि मीरा के पदों में स्वाभाविक रूप से मिली हुई हैं, पर रैदास का उनका गुरु होना विश्वसनीय नहीं है। ग्रन्तिम उद्धरण से सिद्ध होता है कि श्री रैदास को रोहीदास भी कहते थे ग्रौर काशी के चौक में उनसे मीराबाई की भेंट हुई थी। श्री बजरत्न दास ने इस पंक्ति को ग्रप्रामाणिक बताते हुए लिखा है कि काशी का चौक ग्रभी हाल का बना हुग्रा है। प्रायः दो शताब्दी पहले वहाँ एक महा श्मशान था ग्रौर ग्रब भी श्मशान विनायक फाटक के पास मौजूद है ही। मुगलकाल में वहाँ ग्रदालत स्थापित हुई, जो महाल ग्रब भी पुरानी ग्रदालत कहलाता है। इसके ग्रतिरिक्त मीराबाई के काशी श्राने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता। उन्होंने स्वयं एक पद में लिखा है—

मन्त्र न जन्त्र कछु ये न जाणूँ वेद पद्यो न गै काशी।

इसके अतिरिक्त मीरा तथा रैदास के उपास्य के रूप में भी महान् अन्तर है। मीरा के अनेक पदों में सतगुरु की संज्ञा उसी व्यक्ति को दी गई है जिसके विरह का वेदना में वह आकुल रहती थीं—

> री मीरे पार निकस गया, सतगुर मार्या तीर, विरह भाल लगी उर भ्रन्तरि, व्याकुल भया शरीर।

रैदास जी की उपासना में ज्ञान प्रधान है, पर मीराबाई के योगिनी रूप में भी प्रेम ग्रीर विरह की प्रधानता है—

> के तो जोगी जग में नाहीं, कै विसारी मोई। काई करूँ कित जाऊँ री सजनी, नैंग गुमायो रोई।

मीरा के पदों में प्राप्त इन संकेतों के अतिरिक्त उनकी भिक्त-भावना के स्वरूप तथा विकास का अनुमान अनेक अन्य ग्रन्थों के मीरा सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर भी लगाया जा सकता है। हरिराम जी व्यास ने अनेक भक्तों का उल्लेख करते हुए मीरा का नाम भी लिया है—

सूरदास परमानन्द मेहा मीरा भक्ति विचारों।

तथा

मीराबाई बिनु को भक्तन पिता जानि उर लावै।

भक्तमाल में यद्यपि उनके विषय में एक छप्पय ही मिलता है, परन्तु वह मीरा की भक्ति-भावना को स्पष्ट श्राभास देने तथा उनकी भाव-तन्मयता का बोध कराने के लिए पर्याप्त है—

लोक-लाज कुल-श्रृंखला, तिज मीरा गिरधर भजी। सद्वा गोपिका प्रेम प्रकट किलजुग हि दिखायो। निरंकुश ग्रिति निडर रिसक जस रसना गायो॥ दुष्टिनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीयो। बार न बाँको भयो गरल ग्रमृत कर पीयो॥ भिक्त निसान बजाय के, काहू ते नाहिन तजी। लोक-लाज कुल-श्रृंखला, तिज मीरा गिरधर भजी॥

चौरासी वैष्णवन की वार्ता तथा दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता के उल्लेखों से उनके युग तथा विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर विरोध का स्पष्ट श्राभास मिलता है।

इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक श्राधारों के श्रतिरिक्त मीरा की जीवन-कथा के निर्माण में जनश्रुतियों का भी बहुत हाथ रहा है।

जनश्रुतियाँ—उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त में उनके विषय में श्रमेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। यह जनश्रुतियाँ दो प्रकार की हैं—एक तो उनके चरित्र पर दिव्यता
तथा ग्रलौकिकता का ग्रारोप करती हैं तथा दूसरी वे हैं जिनमें लौकिक भावना प्रधान
है। दोनों ही प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्रान्तों में
प्रचलित हैं।

महाराष्ट्रीय जनश्रुति के ग्रनुसार वे मेवाड़ के एक परम वैष्ण्व राजा की

कन्या थीं। जब कन्या केवल एक दिन की थी, रागा ने उसे कृष्ण के चरणों में ग्रांपत कर दिया। बाल्यावस्था में ही उस कन्या ने कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया। वैष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लौकिक विवाह न करने का निश्चय कर लिया, पर मध्यकालीन भारतीय वातावरण में युवा कन्या के ग्रविवाहिता रहने तथा संतों के बीच स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने के कारण राणा को लोकनिन्दा तथा लांछनों का सामना करना पड़ा। लोकमत की उपेक्षा करने में ग्रसमर्थ होने के कारण ग्रांत में उन्होंने मीरा का विवाह करने का निश्चय कर लिया। मीरा के विरोध करने पर उन्होंने उनके पास विष का प्याला भेजा। मीरा प्रसन्नतापूर्वक उसे पी गई, उस पर तो विष का कुछ भी प्रभाव न हुग्रा, परन्तु कृष्ण की मूर्ति का मुख विवर्ण हो गया। मीरा के वैष्णव पिता को ग्रपने इस कर्म पर बहुत ग्लानि हुई। तत्पश्चात् मीरा के विवय करने पर मूर्ति फिर ग्रपने स्वाभाविक रूप में परिणित हो गई। ग्रां भी मीरा के गौरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल की मूर्ति के कठ में एक विवर्ण चिह्न मिलता है।

बंगीय जनश्रुित के अनुसार मीरा केवल भक्त ही नहीं, आदर्श नारी भी थी। भारतीय स्त्री के आदर्शों के अनुरूप सभी गुए उसमें विद्यमान थे। उत्तर भारत में जहाँ वैष्णव भक्त गोपी बनकर कृष्ण की उपासना करने में विश्वास करते थे, वहाँ की जनता ने मीरा की उत्कट भिवत तथा प्रेम-विद्वलता के कारण उन्हें गोपी का अवतार ही मान लिया। गुजरात की अचलित जनश्रुित के आधार पर श्री कृष्णलाल मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जब मीरा के अपर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, तो रागा ने उनका वध करने के लिए तलवार उठाई, पर हाथ उठाने के साथ ही मीरा के चार रूप दिखाई दिये और स्तम्भित होकर उन्हें अपना निश्चय बदल देना पड़ा।

श्री मेकालिफ ने भी ग्रपनी पुस्तक लीजेंड ग्राँव मीराबाई में लिखा है कि रागा ने मीरा को तलवार के घाट उतारना चाहा; पर स्त्री का वध करना महापाप होता है, ग्रतः उन्होंने मीरा को तालाब में डूब मरने की ग्राज्ञा वी। मीरा ने उनकी ग्राज्ञा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भय होकर पुष्कर में कूद पड़ीं, परन्तु एक दिव्य पुष्ष ने उन्हें ग्रथाह जल से निकाल उन्हें वृन्दा- वन जाने की ग्राज्ञा दी। इसी प्रकार की ग्रनेक कथाएँ मीरा के जीवन की श्रलौकिकता के विषय में प्रचलित हैं।

लौकिक जीवन सम्बन्धी जनश्रुतियों में मुख्य हैं उनकी श्रकबर तथा तानसेन से भेंट श्रौर श्री गोस्वामी तुलसीदास के साथ पत्र-व्यवहार । परन्तु दोनों ही जन-श्रुतियाँ स्थान श्रौर काल की दृष्टि से श्रसत्य मालूम होती हैं । मीरा के विषय में लिखने वाले सभी आलोचकों ने इन पर विचारपूर्ण दृष्टि डाली है। श्रतः उनके जीवन से सम्बन्धित इन ग्रानिश्चित घटनाओं के विस्तार में जाना ग्रानावश्यक तथा श्राप्रा-संगिक है।

भिवत युग तथा मीरा

निर्गुण सम्प्रदाय तथा मीरा—भारत की मध्यकालीन ग्राध्यात्मिक साधना के ग्रन्तर्गत वो प्रमुख धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भिक्त । भारतीय ग्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग मध्यकालीन सूभ नहीं थी । इसके इतिहास की प्रथम रूपरेखा बौद्ध धर्म के वज्ज्यान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपवेशों में प्राप्त होती है । योग-साधना इनके ध्यान योग का एक ग्रंश था, जिसके द्वारा वे ग्रात्मशुद्धि के चरम लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करते थे । चंचल मन के दूषएा ग्रौर मालिन्य को दूर कर उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था । निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक ग्रावश्यकता ही नहीं ग्रिनिवार्यता थी; ग्रपनी इसी रहस्यमयी साधना की ग्रीभव्यक्ति की चेष्टा में उन्होंने रूपकों तथा ग्रन्योक्तियों के सहारे ग्रनेक गीतों की रचना की । इनकी रचनाग्रों में ईश्वरीय भावना का ग्रभाव है, परन्तु हठयोग तथा प्राणायाम इत्यादि यौगिक कियाग्रों के स्पष्ट विवरण उनमें मिलते हैं । इसके पश्चात् नाथपंथी योगियों की सब्दी तथा पदों में तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं ।

मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धार्मिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित तथा विजयी जातियों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए यही ज्ञान तथा योग की धारा सूफ़ीमत के प्रेमतत्त्व में रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुई। संतों ने धर्म के नाम पर किये जाने वाले भ्रनेक बाह्याडम्बरों का खंडन किया। हिन्दू तथा इस्लाम धर्म के भेदमूलक तत्त्वों की भ्रसारता सिद्ध करने के लिए, रोजा, नमाज, मूर्ति-पूजा, बिल इत्यादि का घोर खंडन किया गया। मीराबाई के समय तक भ्रनेक संत कवियों के शब्द भ्रौर साखियाँ प्रचलित हो गये थे। भ्रधिकतर संत तो उनके भ्राविभाव काल के पूर्व ही काल-कवित हो चुके थे। कदाचित् कतिपय कुछ समय के लिए भ्रपने जीवन के उत्तराई में उनके समसामयिक माने जा सकते हैं।

हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध भ्रालोचकों ने मीरा को निर्गुए सम्प्रदाय की साधिका माना है। सबसे प्रथम श्री बड़श्वाल जी ने इस प्रकार की सम्भावना की। ग्रधिकतर भ्रालोचकों ने यह निष्कर्ष मीरा के पदों में योग मत के कुछ तत्त्वों के उल्लेख के भ्राधार पर निकाला है। श्री बड़श्वाल, श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा श्री शम्भूनाय बंहुगुएग मीरा को संत सम्प्रदाय की ही मानते हैं। श्री बजरत्न दास तथा डा० श्रीकृष्एगलाल ने इसका पूर्ण खण्डन किया है। डा० बड़श्वाल के इस निष्कर्ष का भ्राधार एक भ्रीर भी है। चौरासी वैद्यावन की वार्ता तथा दो सौ बावन वैद्यावन की

वार्तों में बड़े गीहत तथा उपेक्षित शब्दों में वैष्णावों ने मीरा को गालियाँ दी हैं। उन्होंने इस उपेक्षा थ्रौर दुर्वचन के मूल में मीरा तथा वैष्णावों का गहरा तात्विक मतभेद माना है। मीरा को निर्मुण पंथ की साधिका मानने के लिए थ्रनेक श्रन्य तकों के साथ उन्होंने मूल तर्क ये दिये हैं—

- १. मीरा के पदों में हठयोग के भ्रनेक सिद्धान्तों का उल्लेख तथा रहस्यानुभूति।
- २. सूरदास जी के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करने पर भी मीराबाई का उनसे दीक्षा न लेना।
- ३. मीरा का वल्लभाचार्य की स्तुति में गाये पदों को गोविन्द गुरागायन न समभना।

श्री शम्भूनाथ बहुगुना ने मीरा की मान्य जन्मतिथि तथा जीवनी पर म्राशंका प्रकट करके सोलहवीं शताब्दी के स्थान पर पन्द्रहवीं शताब्दी उनका म्राविभीव काल म्रनुमान किया है, रैदास को उनका गुरु सिद्ध करने के लिए उनके पित भोजराज के स्थान पर राथमल को उनका पित म्रनुमान किया है। उनके म्रनुसार मीरा को संत प्रगाली से हटाकर जबरदस्ती मध्यकालीन वैभविषय कृष्णधारा में फेंक देना मीरा के विषय में श्रपने म्रज्ञान की सूचना देना है।

श्रनेक युक्तिपूर्ण तकों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि मीरा के मान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तक पर दिका है। वह प्रमाण द्वारा तकों का समर्थन नहीं करता बित्क जनश्रुतियों का भी सहारा ले लेता है। इसके श्रनुसार मीरा थोड़ी श्रायु में ही विधवा हो जाती है। बचपन में ही उनके माता-पिता की मृत्यु हो जाती है। परन्तु मीरा के काव्य में वैधव्य की छाया भी नहीं है श्रौर न माता-पिता की मृत्यु की ही वेदना है। प्रीतम प्यारे, श्रखण्ड सौभाग्य मीरा इत्यादि ऐसे शब्द हैं, जो वैधव्य के विरोधी हैं। मीरा श्रपने जेठ का उल्लेख करती है। इतिहास में भोज से बड़ी बहनें मिलती हैं, भाई नहीं। मीरा के काव्य में नन्व ऊदाबाई का नाम श्राता है। इतिहास उसके विषय में मौन है। मीरा श्रपने गुरु का नाम रैदास बताती है, पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता। मीरा ने संगीत-नृत्य की शिक्षा कहीं पाई थी, इस प्रक्त का उत्तर भी इतिहास नहीं वे पाता।

इन प्रश्नों के समाधान की चेष्टा लेखक ने मीरा को पन्द्रहवीं शताब्दी की मानकर करने की चेष्टा की है। परन्तु अन्तःसाक्ष्य तथा बहिसंक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि मीरा राजा भोज की पत्नी थीं। मुन्शी देवीप्रसाद तथा गौरीशंकर हीराचन्द जी की ऐतिहासिक खोजों का केवल अनुमान के आधार पर खंडन महीं किया जा सकता। " ""

श्री परशुराम चतुर्वेदी ने भीरा की मनोवृत्ति पर दोनों ही धाराग्रों का प्रभाव

माना है। उनके काव्य में आये हुए उल्लेखों के आधार पर ही उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि मीरा को श्री कृष्णावतार की निरी प्रेमिका मात्र ही ठहराना पूर्ण सत्य नहीं। इनकी रचनाओं में निर्गुग, निरंजन, अविनाशी इत्यादि सम्बोधन तथा उनका मिलन के लिए एक नितान्त भिन्न साधना की ओर संकेत इस बात को प्रमा-गित करते हैं कि इन पर सन्त मत का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ चुका था। मीरा के काव्य पर निर्गुग तथा सगुग मत के प्रभाव का अनुपात उन्होंने सम माना है।

डा० ब्रजरत्न दास ने बड़े दृढ़ शब्दों में इस मत का खंडन किया है। उनके अनुसार मीरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लीला रूप है, तथा उनकी साधना भी वैष्णव मत की माधुर्य भिक्त से प्रभावित है। कुछ स्थलों पर निर्गुण ब्रह्म तथा साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव मात्र है।

डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्रायः यही मत है। उन्होंने मीरा द्वारा चित्रित स्नाराध्य तथा साधना का परिचायक विश्लेषण देते हुए उनके स्नाराध्य के मुख्य रूप को गिरधर गोपाल तथा साधना में मुख्य भिवत को ही माना है। जब मध्य युग के स्नन्य भवत ज्ञान तथा भिवत के संघर्ष में भिवत की विजय-स्थापना का प्रयास कर रहे थे तब मीरा इन सब वाद-प्रतिवादों से स्नलग, स्नुभूति की तीव्रता में स्नपने स्नन्तर की वेदना स्नौर सुख की ही स्नभिव्यक्ति कर रही थी। उनकी भिवत में, गेले चलत लागी चोट, जीवन पथ पर चलते हुए स्नचानक हृदय पर लगी हुई जो चोट व्यक्त है उसे ज्ञान से कम किस प्रकार कहा जा सकता है?

सन्तों ने खण्डन-मण्डन की रीति से सुधार करने का प्रयास किया। बाह्य ग्राचारों तथा ग्राडम्बरों को ब्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर मीरा को योग ग्रथवा बाह्य ग्राचारों से हेष नहीं, उन्हें किसी से घृगा नहीं। जिससे लगन लगी है उसी से मिलने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। कपड़ा रंगाना पड़े, पत्थर पूजना पड़े, ग्रासन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई ग्रापित नहीं; वे केवल ग्रपने गिरधर नागर के प्रति ग्रासक्त हैं। मीरा ने मध्य युग की समस्त संकीर्शाताग्रों का उल्लंघन कर विशुद्ध भिन्त-भावना का ग्रादर्श उपस्थित किया।

इन सब तर्कों में केवल मीरा के काव्य में आये हुए निर्मुग्ग संकेत ही ऐसे हैं, जिन पर एकाएक अविश्वास नहीं किया जा सकता । अनादि अनन्त ब्रह्म, जिनकी सेज गगनमंडल पर बिछो रहती है, तथा उनकी त्रिकृटि तथा सुन्न महल में शब्या बिछाने की आतुरता निर्मुग्ग प्रभाव से खाली नहीं है, पर इन उल्लेखों का अनुपात इतना कम है कि मीरा की माधुर्य भिवत के अबल प्रवाह में ये इधर-उधर से आकर मिल जाने वाली धारा के समान प्रतीत होते हैं । युग की अनेकमुखी विचारधाराओं के प्रभाव से सर्वथा वंचित रहना किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव हैं, मीरा के काव्य पर भी

ग्रपने युग की छाप पड़नी श्रावध्यक थी। श्रनेक सन्तों के सम्पर्क में श्राकर उन्होंने जो कुछ भी उनसे ग्रहण किया, उसकी प्रभिव्यक्ति कृष्ण-प्रेम के उद्गारों में उन्हें मिला-कर उन्होंने कर दी, पर इन कुछ उल्लेखों के श्राधार पर उन्हें सन्त सम्प्रदाय की साधिका नहीं ठहराया जा सकता। ज्ञान श्रीर योग के इन संकेतों के श्रातिरिक्त युग की दूसरी विचारधाराशों के प्रभाव से यह बची नहीं हैं—योगी को सम्बोधित करके उन्होंने ग्रनेक पद लिखे हैं। सन्त बाह्याडम्बर के विरुद्ध थे, पर मीरा तो श्रपने प्रभु की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने की तत्पर हैं—

बाल की जटा बनाऊँ, श्रंगना भभूत लगाऊँ। बाँधूँ चीर पहनूँ कंथा, जोगन बन जाऊँगी।।

इस प्रकार की श्रनेक उक्तियाँ उनके पहों में मिलती हैं, जो केवल भावावेश में लिखी गई हैं, पर इनके श्राधार पर भीरा को नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना जा सकता।

वार्ताओं में मीरा के प्रति श्रनादर श्रीर उपेक्षा के शब्द उनके सन्त होने के साक्षी नहीं हैं, विल्क वल्लभावार्य के मत में दीक्षित न होने के कारण तथा प्रमाण हैं। वल्लभावार्य के गुणगान को प्रभु का गुणगान न मानना उनके सन्त मत में श्रास्था की नहीं, गिरधर के प्रति उनके उत्कट प्रेम की परिचायक है। सूरदास के वैष्णव मत में दीक्षित हो जाने पर भी मीरा ने उसे ग्रहण नहीं किया, यह भी इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि मीरा ने किसी सन्त का शिष्यत्व स्वीकार किया।

श्री परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गुण साधना तथा माधुर्य भिक्त का मीरा के पदों में समानुपात माना है, श्रीर इस ग्राधार पर उन्हें निर्गुण धारा से यथेष्ट मात्रा भें प्रभावित माना है। श्री बहुगुना के इतिहास सम्बन्धी तर्कों के खण्डन ग्रथवा मण्डन की क्षमता इतिहासकार में ही हो सकती है, पर जब तक मीरा विषयक प्राप्त इतिहास ग्रपनो मान्यता रखता है, उनके तर्कों का ग्रधिक मूल्य नहीं।

मीरा को निर्गुण सम्प्रदाय में न मानने वाले ग्रालोचकों पर उन्होंने जो रोषपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं उनमें उत्तेजना ग्रौर ग्रावेश ग्रधिक है, बृद्धि ग्रौर तर्क कम ।
उनके शब्दों में व्यक्तिगत रोष की गन्ध ग्रधिक है। श्री बजरत्न दास का एकपक्षीय
निर्ण्य भी ग्रन्यायमूलक है। मीरा निर्गुण प्रभाव से ग्रछ्ती थी, ऐसा कोई नहीं कह
सकता; उन्होंने स्वयं एक स्थल पर मीरा के उद्धरणों में निर्गुण प्रभाव का संकेत
किया है, पर ग्रागे चलकर लिखा है कि मीरा के काल पर निर्गुण सम्प्रदाय का कुछ
भी प्रभाव नहीं पड़ा था। डा० श्रीकृष्णलाल का मत सन्तुलित तथा समन्वित है।
मीरा के काव्य की माधुरी में सन्तों की साधना का पुट तो है, पर इतना गहरा नहीं
कि उसके सामने माधुर्य की सरसता गौगा पड़ जाय।

वैदिग्व मत तथा मीरा—वैद्याव धर्म के इतिहास तथा विकास की रूप-रेखा बनाना भारतीय धार्मिक इतिहास का एक उलभा हुग्रा विषय है। ग्रनेक विद्वानों में इस विषय में ग्रनेक मतभेद हैं, परन्तु सब विद्वानों के मतों के सारवस्तु के ग्राधार पर वैद्याव धर्म की संक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार का इतिहास इस प्रकार है—

गुप्तकाल वैष्ण्व भिंत तथा भागवत धर्म का स्वर्णकाल था। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में वैष्ण्व मत के ह्रास की कहानी प्रारम्भ होती है। शैव तथा बौद्ध धर्म का प्राबल्य तथा हर्षवर्धन ऐसे शिक्तशाली राजाग्रों द्वारा उनका संरक्षण वैष्ण्व धर्म के लिए बहुत घातक सिद्ध हुग्रा। उत्तर भारत में यद्यपि इस धर्म की लहर दब गई, पर दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया। दक्षिण के ग्राडवार भक्तों के तिमल गीतों में ईसा की सातवीं से नवीं शती में वैष्ण्व धर्म के बीज ग्रंकुरित दिखाई देते हैं। उन्होंने लगभग चार सहस्र गीतों की रचना तिमल भाषा में की थी, जो प्रबन्ध के नाम से संगृहीत मिलते हैं। इन ग्राडवार भक्तों के सिद्धान्त, उनके पश्चात् प्रचारित वैष्ण्व सम्प्रदाय की ग्रानेक शाखाग्रों की पृष्ठभूमि स्वरूप है।

मीरा के काव्य की वैष्णव पृष्ठभूमि को समभते के लिए वैष्णव मत के अनेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय आवश्यक है। इस दृष्टि से दसवीं तथा ग्यारहवीं शती के माधव सम्प्रदाय तथा निम्बार्क सम्प्रदाय और पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के वल्लभ और चैतन्य सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

माध्व सम्प्रदाय—माध्वाचार्य इस मत के प्रमुख ग्राचार्य थे। इस मत के श्रमुसार परमात्मा साक्षात् विष्णु है। परमात्मा श्रमन्त गुगा परिपूर्ण है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, श्रावरण, बन्धन तथा मोक्ष इन श्राठों के कर्त्ता भगवान् ही है। ज्ञान, श्रानन्द ग्रादि कल्याण गुगा ही उनके ज्ञारीर हैं। वे एक होकर भी नाना रूप धारण करते हैं। इनके समस्त रूप परिपूर्ण हैं— •

भ्रवतारायो विष्णोः सर्वे पूर्णाः प्रकीर्तिताः पूर्णं च तत परं पूर्णं पूर्णात पूर्जा पूर्णात पूर्जा समुदताः न देश काल सामध्ये पारा वर्य कथंचन ।

लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है । वह परमात्मा के ही स्रधीन रहती है स्रतः उससे भिन्न है । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रप्राकृत देहधारिएगी है । परमात्मा देश-काल तथा गुए इन तीनों वस्तुस्रों द्वारा श्रपीच्छल है, परन्तु लक्ष्मी गुए में न्यून होते हुए भी देश स्रौर काल की दृष्टि से परमात्मा की भाँति ही व्यापक है ।

द्वावेव नित्य मुक्तौ तु परमः प्रकृति स्तया। देशतः कालतश्चैव समध्याप्तावुभाव जो॥

जीव ग्रज्ञान, मोह, दुःख, भय इत्यादि दोषों से मुक्त तथा संसारज्ञील होते हैं। संसार में प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व पृथक् होता है। वह ग्रन्य जीवों से भिन्न है तथा परमात्मा से तो सर्वथा भिन्न है। संसार दशा में ही उसका ग्रस्तित्व नहीं रहता प्रत्युत् मुक्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है। मुक्त पुरुष ग्रानन्द का ग्रनुभव ग्रवश्य करता है, परन्तु माध्वमत में ग्रानन्दानुभृति में भी परस्पर तारतम्य है।

> मुक्ता प्राप्य परं विष्णुं तंद्देह संश्रिता ग्रिप । तारतम्येन तिष्ठन्ति गुर्गोरानन्दपूर्वकैः ॥

मुक्त जीवों के ज्ञान श्रादि गुणों की ही भांति उनके श्रानन्द में भी भेद है। यह सिद्धान्त माध्व मत की विशेषता है। जीव तथा ब्रह्म के परम साम्य में प्राचुर्य है श्रभेद नहीं।

जीवस्य ताद्द्शत्वं च चित्व मात्रं न चापरम् ।
तावन्मात्रेगा चाभासो रूपमेषां चिदात्मनाम् ॥
माध्वाचार्य के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्य में मिल जाता है :
श्री मन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत तत्वतो ।
भेदो जीवगगा हरेरनुचरा नीचोच्च भावं गताः ॥
मुक्ति नंज मुखानुभूति रमला भिक्तइच तत्साधना ।
मक्षादि त्रितयं प्रमाग्मिखलाम्नयैकवेद्यो हरिः ॥

निम्बार्क मत—इस मत में भी ब्रह्म की कल्पना सगुरा रूप से की गई है। वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित ग्रौर ग्रशेष ज्ञान, बल ग्रादि कल्यारा गुरा से युक्त है। इस संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर ग्रथवा श्रुतिगोचर है नारायरा उसके भीतर तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता है—

यच्च किंचज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते पि वा । ग्रन्तर्बहिश्च तत् सर्व व्याप्य नारायगाः स्थितः ॥

जीव श्रौर ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक श्रौर प्रत्येक दशा में नियत हैं। वृद्धावस्था में व्यापक श्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वज्ञ ब्रह्म से श्रणुपरिएगाम श्रत्यज्ञ जीव के भिन्न होने पर भी वृक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुर्गी से गुर्ग तथा प्रार्ग से इन्द्रिय के समान पृथक् स्थिति श्रौर पृथक् प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे श्रभिन्न भी है। मोक्ष-दशा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में श्रभिन्न होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति करता है श्रौर श्रपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता।

प्रपत्ति से ईश्वर ग्रनुग्रह जीवों पर होता है तथा ग्रनुग्रह से बह्म के प्रति

नैर्सागक श्रनुरागमयो भिवत का उदय होता है। यह भिवत भगवत्साक्षात्कार को उत्पन्न करती है जिससे जीव भगवद्भाव मग्न होकर सब क्लेशों से मुक्त हो जाता है।

निम्बार्क के मत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञानमय है। जीव कर्ता है। प्रत्येक दशा में जीव में कर्त्तच्य का सद्भाव है। जीव ग्रपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी जीव में एक विशेष गुगा रहता है—नियम्यत्व। ईश्वर नियन्ता है, जीव नियम्य है। ईश्वर के वह सदा ग्रधीन है, मुक्त दशा में भी यह ईश्वर के ग्राश्रित रहता है। वह हिर का ग्रंश रूप है।

माध्वाचार्य तथा निम्बार्क के इन्हीं सिद्धान्तों का विकास पन्द्रहवीं शती में विल्लभाचार्य तथा चंतन्य द्वारा किया गया। विल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धा- द्वंत के नाम से विख्यात् है। इसके अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त अतः नितान्त शुद्ध है। इसीलिए इसका नाम शुद्धाद्वंत है। इस मत में ब्रह्म सर्वधर्म विशिष्ट अंगीकृत किया गया है। उनके मतानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का होता है—(१) आधिदैविक पर- ब्रह्म, (२) आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और (३) आधिभौतिक जगत्। अतः जगत ब्रह्मरूप ही है। कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य छप जगत् कारण छप ब्रह्म ही है। जिस प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा फैलाने पर वही रहता है उसी प्रकार आविभीव दशा में जगत् तथा तिरोभाव छप में ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं। जगत् का आविभीव काल केवल लीलामात्र है अतः जगत् ब्रह्म रूप है।

भगवान् की रमएा करने की जब इच्छा होती है, तब वे श्रपने श्रानन्द इत्यादि
गुएों के श्रंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहए। कर लेते हैं। इस व्यापार में
कोड़ा की इच्छा ही प्रधान कारए। है माया का इससे रंचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है।
इस मत में जीव ज्ञाता ज्ञान स्वरूप तथा श्रणु रूप है। भगवान् के सत् श्रंश से जड़
का निर्गमन होता है तथा चित् श्रंश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्गमन में
चित् श्रंश तथा श्रानन्दांश का तिरोभाव रहता है। जीव की ब्रह्म से भिन्न सत्ता है।
संसारी दशा में जब पुष्टि मार्ग के सेवन में भगवान् का नैसींगक श्रनुप्रह जीवों के
ऊपर होता है तब उनमें तिरोहित श्रानन्द के श्रंश का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है।
श्रतः मुक्त श्रवस्था में जीव श्रानन्द श्रंश को प्रकटित कर स्वयं सिच्चदानन्द बन जाता
है श्री। भगवान् से श्रभेद प्राप्त कर लेता है। तत् त्वमिस महावाक्य इसी श्रहैत भावना
का प्रतिपादन करता है।

पुष्टि मार्ग-भगवान् की प्राप्ति का सरलतम उपाय केवल भिक्त है। कर्म-मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भिक्त-मार्ग साधना के तीन रूप हैं जिनमें भिक्त के द्वारा ही परब्रह्म सिन्चिदानन्द की उपलब्धि होती है। वल्लभाचार्य जी का श्राचार-मार्ग पुष्टि-मार्ग कहलाता है। भागवत में पुष्टि या पोषएं का श्रर्थ भगवान् का श्रनुग्रह है। श्रतः भगवदनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण मानने के कारण ही इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। भिनत दो प्रकार की होती है— मर्यादा भिनत तथा पुष्टि भिनत। भगवान् के चरणों की भिनत मर्यादा भिनत है तथा मुखारिवन्द की भिनत पुष्टि भिनत है। मर्यादा भिनत में फल की श्रपेक्षा बनी रहती है तथा सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु पुष्टि भिनत में किसी प्रकार के फल की श्राकांक्षा नहीं होती।

चैतन्य मत — चैतन्य तथा वल्लभाचार्य समसामियक थे । इस मत के अनुसार भगवान् विज्ञानानन्व विश्व हैं, उनमें अनन्त गुराों का वास है। गुराी तथा गुरा का अस्तित्व अभेद रहता है अतः अनन्त गुरा भगवत्स्वरूप से पृथक् नहीं है। शंकराचार्य के मत की भाँति चैतन्य मत में भी बह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य हैं, वह अखंड सिच्चिदानन्दात्मक पदार्थ है। भगवान् अचिन्त्याकार अनन्त शिवत्यों से सम्पन्न हैं, परन्तु उनकी तीन शिक्तयाँ मुख्य हैं — स्वरूप शिवत, तटस्थ शिवत, और माया शिवत । इन तीनों शिवत्यों के समुच्चय को पराशक्ति कहते हैं। भगवान् स्वरूप शिवत से जगत् के निमित्त काररा और माया जीव शिवत्यों से उपादान काररा हैं। इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे केवल निमित्त न होकर अभिन्न निमित्तोपादान काररा है। जगत् में धर्म को अभिवृद्धि तथा अधर्म के विनाश के लिए भक्तों की रुचि के अनुसार यही भगवान् भिन्न-भिन्न अवतार धाररा कर प्रकट होते हैं। श्रीकृष्या साक्षात् भगवान् हैं, अवतार नहीं — कृष्णस्तु भगवान स्वयं।

इस मत के अनुसार भी भगवान् को अपने वहा में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन भिवत है। भिवत के द्वारा भक्त न केवल भगवत-प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है बिल्क भगवान् को अपने वहा में कर लेता है। भगवान् के दो रूप हैं—ऐक्वर्य, जिसमें उनके परमैक्वर्य का विकास होता है तथा माधुर्य जिसमें नरतनुधारी भगवान् मनुष्य के समान ही चेष्टा किया करते हैं। ऐक्वर्य का ज्ञान माधुर्य के ज्ञान से भिन्न है। ऐक्वर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-सान्निध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्भ्रम तथा आदर के भाव से अभिभूत हो जाता है। माधुर्य ज्ञान से सम्पन्न होने पर प्रेम. वात्सल्य, सख्य आदि भावों को खो नहीं बैठता। भिवत दो प्रकार की है—विधि भिवत तथा रागात्मक भिवत। विधि भिवत में भिवत-शास्त्र-निर्दिष्ट उपायों का अवलम्बन होता है। रागात्मका भिवत अधिक श्रेयस्कर है। इसमें भक्त भगवान् को प्रियतस रूप में ग्रहण करता है तथा अलौकिक आनन्द का आस्वादन करता हुआ भगवत-धाम को प्राप्त करता है।

भगवत्त्रीति भगवान् की ग्रानन्द रूपाह्लादिनी शक्ति है। भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा का ग्रानन्द-लाभ वैष्णव सम्प्रदाय में मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। इस भक्ति की सांगोपांग कल्पना चैतन्य सत की विशिष्टता है। चैतन्य मत का रूपाभास श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के इस पद से प्राप्त होता है:

> श्राराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम बृन्दावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गोजया कल्पिता। शास्त्रं भागवतं प्रमाग् ममन्न पेमा पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिवं तत्रादरो नः परः॥

वैद्याव मत के सम्प्रदृश्यों के प्रति मीरा का दृष्टिको गा—मीरा की स्रमुभूतिमूलक साधना का विकान किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रथय में हुम्रा था या नहीं
यह कहना कित है, पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अपने समय की
स्रमेक ग्राध्यात्मिक धाराओं के प्रभाव से वह वंचित नहीं रहीं। वृन्दावन ग्राने के पूर्व ही
उनको भिक्त की पूर्ण प्रमुभूति के साथ-साथ उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि से पूर्ण परिचय प्राप्त हो चुका था। वृन्दावन में श्री जीव गोस्वामी से उनके प्रथम साक्षात्कार के
समय कही गई उक्ति इस बात का पूर्ण प्रमाग है। इस भेंट की कहानी अनेक रूपों
में प्रचलित है जिन सब का सारांश यह है कि मीरा वृन्दावन में भक्त-शिरोमिण श्री
जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई। गोस्वामी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण
मिलने से इन्कार कर दिया। मीराबाई ने कहला भेजा कि मैं तो समभती थी कि
वृन्दावन में श्रीकृष्ण ही एक पुरुष हैं, पर यहाँ ज्ञात हुम्रा कि उनका एक स्त्रीर प्रतिद्वंद्वी उत्पन्न हो गया है। माधुर्य भाव से युक्त इस प्रेमपूर्ण उत्तर से जीवगोस्वामी ने
बहुत लिजत होकर उनसे क्षमा माँगी। इस प्रकार का स्रकाट्य तर्क भिक्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि से स्रनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता।

तत्कालीन वैष्णाव ग्रंथों में मीरा के प्रति ग्रनेक प्रशंसात्मक तथा निन्दापूर्णं उल्लेख मिलते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव नाभादास कृत भक्तमाल तथा ध्रुवदास कृत भक्तनामावली में जहाँ उन्हें भिक्त रस की प्रतीक गोपियों की श्रवतार माना गया है वहीं चौरासी वैष्णावन की वार्ता में उनके विषय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख है—

१. "एक दिन मीराबाई के श्री ठाकुरजी के ग्रागे रामदास जी कीर्तन करते हुए सो रामदास जी श्री ग्राचार्य महाप्रभून के पद गावत हुते, तब मीराबाई बोली, जो दूसरो पद ठाकुर जी के गावो, तब रामदास जी ने कहाँ मीराबाई सौं, ग्ररे दारी ! ये रांड कौन के पद हैं। यह कहा तेरे खसम को मूड़ हैं। जा, ग्राज से तेरे मुह्णों कबहुं न देखूँगो। तब तहाँ से सब कुटुम को लेके रामदास जी उठ चले। मीराबाई ने बहुत बुलाये परि वे ग्राये नहीं।"

"तब घर बैठे भेंदि पठाई सोऊ फेरि दीनी श्रीर कहाो जो रांड तेरी श्री श्राचार्य जी महाप्रभून ऊपर ममत्व नहीं, तो हमको तेरी वृत्ति कहा करनी है।"

- २. "सो वे कृष्णवास एक बेर द्वारिका गये हुते, सो श्री रणछोर जी के दर्शन करिके तहाँ ते चले सो श्रापन मीराबाई के गाँव श्राये, सो वे कृष्णवास मीराबाई के घर गये तहाँ हरिवंश, व्यास श्रादि विशेष वैष्णव हुते । मीराबाई ने कहो जो बैठो तब कितनेक मोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो कृष्णवास ने न लीनी श्रीर कह्यों जो तू श्री श्राचार्य जी महाप्रभून की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ ते छूवेंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के कृष्णवास उहाँ ते उठि चले।"
- ३. ''एक समय गोविन्द दुबें मीराबाई के घर हुते, तहाँ मीराबाई सो भगवत-वार्ता करत श्रटके । तब श्री श्राचार्य जी ने सुनी जो गोविन्द दुबे मीराबाई के घर उतरे हैं सो श्रटके हैं तब श्री गोसाई जी ने एक इलोक लिखि पठायो। सो एक ब्रजवासी के हाथ पठायो। जब वह ब्रजवासी चल्यो सो वहाँ जाय पहुँचो ता समय गोविन्द दुबे तत्काल उठे तब मीराबाई ने बहुत समाधान कीयो परि गोविन्द दुबे ने फिर पीछे न देखो।"

इन उल्लेखों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि मीराबाई ने वल्लभ मत की दीक्षा कभी नहीं ली। कृष्णदास के उल्लेख से पता चलता है कि द्वारिका जाने के पश्चात् भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहीं ली। वार्ता का दृष्टिकोण काफी पक्षपात-मय रहा है। वल्लभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके श्रनेक श्रलौकिक तथा श्रतिप्राकृत घटनाश्रों का विवरण है तथा इस सम्प्रदाय से श्रलग रहने वाले भक्तों के प्रति इनका दृष्टिकोण संकृचित ही नहीं गीहत भी दिखाई देता है। मीराबाई के विषय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यक्तीकरण हैं।

मीरा की विह्नल ग्रनुभूतियाँ चैतन्य की माधुर्य भिक्त की तन्मयता के ग्रांधक निकट थी। वल्लभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। वात्सल्य तथा सख्य भाव भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुर्य । परन्तु चैतन्य के माधुर्य के ग्रतुल प्रवाह के समक्ष उनके माधुर्य का वेग ग्रन्य भावनाग्रों के समीकरण के कारण बन्द था। मीरा ने कृष्ण की कल्पना युवा रूप में की थी। किशोर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा भ्रंगारमयी भिक्त ही उनकी उपासना थी। इन भावनाग्रों का साम्य वल्लभ मत में नहीं, चैतन्य मत में था। बालकपन से जमी हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में ग्रंकुरित तथा पल्लिवत होकर वृन्दावन के मुक्त वातावरण में ग्रांकर कुसुमित हुईं। चैतन्य के दो शिष्यों, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने वृन्दावन में ग्रपने गुरु के मत का बहुत प्रचार किया। सनातन के छोटे भाई बल्लभ के पुत्र श्री जीव गोस्वामी थे। उनका नाम चैतन्य मत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में ग्रंकित है। इन्होंने

भिक्त सम्बन्धी अनेक ग्रंथों की व्याख्या की। भिक्तरसाम् ति सिन्धु पर दुर्गम संगमनी तथा भागवत पर कम सन्दर्भ व्याख्या लिखी। इसके अतिरिक्त भागवत संदर्भ में भागवत सम्मत भिक्त तथा भगवान् के स्वरूप ना विस्तृत विवेचन किया। जीव गोस्वामी तथा मीरा को भेंट, मीरा का उनके साथ सत्संग, तथा वृन्दावन की प्रथम भेंट की कटुता की प्रतिक्रियास्वरूप उनका सामंजस्य यह प्रमाणित करता है कि उनकी अनुभूतियाँ चैतन्य मत के सिद्धान्तों के बहुत निकट थीं। चैतन्य मत के उपास्य का मधुर रूप तथा माधुर्य भिक्त की विह्वलता तथा तन्मयता मीरा के जीवन की विभूति थी।

वार्ताश्रों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मीरा भगवत वार्ता में श्रपना बहुत समय लगाती थीं। कृष्णभित्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि से मीरा अनिभन्न थीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर दार्शनिक विवेचनाश्रों के बौद्धिक पक्ष में उनकी प्रगाढ़ श्रभिरुचि की कल्पना भी को नहीं जा सकती। भित्त का बाह्य रूप हृदय-प्रधान है, बुद्धि-प्रधान नहीं। रागात्मिकता भित्त में अन्तिनिहत, जीव तथा ब्रह्म की विवेचना उनके जीवन के निकट नहीं, केवल उसकी श्रभिव्यक्ति में ही उन्हें अपनी भावनाश्रों का तादात्म्य मिलता था। भजन, कीर्तन, नृत्य, संगीत तथा काव्य में उनकी अनुभूतियाँ व्यक्त हैं, बौद्धिक विश्लेखए। नहीं। यहाँ तक कि श्रालम्बन के रूपांकन में भी बौद्धिक विश्लास नहीं अनुभृतियाँ ही हैं। चेतना के नेत्र खोलते ही वैष्णव परिवार के स्निग्ध वातावरए। से उन्हें कृष्ण अपने जीवन के प्रधान ग्रंग के रूप में मिले। तात्पर्य यह कि वैष्णव मत के विभिन्न सम्प्रदायों में जीव तथा ब्रह्म के रूप में मिले। तात्पर्य यह कि वैष्णव मत के विभिन्न सम्प्रदायों में जीव तथा ब्रह्म के सम्बन्ध की विवेचना ब्रह्म के रूप-निर्ण्य में मतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहीं थे जो मीरा के हृदय तथा जीवन के निकट थे। संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें ग्रवश्य हो गया था, पर वह उनकी साधना का मुख्य ग्रंग नहीं था।

माधुर्य भावना उनके हृदय की प्रत्यक्षानुभूति थी। वल्लभ सम्प्रदाय की स्रपेक्षा इस भावना का अनुपात चैतन्य मत में अधिक है, ग्रतः मीरा का इस मत की ग्रोर ग्राकर्षण स्वाभाविक था। परन्तु मीरा ने कभी किसी मत की दीक्षा नहीं ली। वल्लभाचार्य तथा उनके शिष्यों के नाना प्रयत्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं ग्रहण किया। वैष्णाव मत के विभिन्न सम्प्रदायों की पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार तथा प्रसार के लिए विषम प्रयत्न उन भक्तों के ग्रपार्थिव माधुर्य में घुले हुए विष के समान थे। मीरा की विभल गाथा राजस्थान की सीमा को पार कर समस्त उत्तरापथ में फैल गई थी, तथा उनकी द्वारिका-यात्रा के पश्चात् दिक्षण में भी उनका यश सुरभित होने लगा था। किसी सम्प्रदाय में उनका दीक्षित होना उसके विजय की सबसे महान् घोषणा होती, पर मीरा की साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं

बँधी। उनकी विशालता ने सबका श्रादर किया, पर ग्रपने को खोकर नहीं। वल्लभ मत, चैतन्य तथा राधावल्लभ मत के मानने वाले ग्रनेक साधु उनके मंदिर में वास करते, उनके साथ भगवद्वात्ति करते थे। सबके प्रति उनका समभाव था। हाँ, चैतन्य देव की विरहाकुल ग्रनुभूतियों, तन्मय भावनाग्रों तथा माधुर्य कल्पनाग्रों में उन्हें ग्रपने मन की छाया का ग्राभास होता होगा, इसमें कोई संज्ञय नहीं है।

चैतन्य का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाग्रों में दिखाई देता है। उनके द्वारा रचित चैतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पूर्ण प्रमाग है—

ग्रब तो हरि नाम लौ लागी।

सब जग को यह माखनचोरा नाम धर्यो वैरागी।।
कहँ छोड़ी वह मोहन मुरली कहँ छोड़ी वह गोपी।
मूंड मुंडाई डोरि किंट बाँधी मोहन माथे टोपी।।
मातु जसोमित माखन कारण बाँध्यो जाको पाँव।
श्याम किशोर भये नवगोरा चैतन्य जाको नाँव।।
पीताम्बर के भाव दिखावे किंट कोपीन कसे।
दास भक्त की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे।।

चैतन्य मत के सिद्धान्तों तथा भावनाओं के पूर्ण साम्य की उपस्थित में भी उन्होंने उक्त मत के किसी ग्राचार्य से दीक्षा नहीं ली। ग्रपनी भावना को किसी विशेष प्रगाली या पद्धति में नहीं बाँधा। गिरधरनागर से मिलन ग्रौर उनमें लय की उत्कंठा उनके जीवन का ध्येय था। उस ध्येय की पृति ही उनका लक्ष्य था श्रीर उस लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हें दिखाई दिये उन्होंने ग्रपनी रुचि तथा सामर्थ्य के अनुकूल सभी को ग्रहण किया। सुरत निरत का दिवला संजोकर गगनमंडल में लगी शब्या पर पौढ़ने के लिए वह श्राकुल हो उठीं। नटवर नागर कृष्ण से मिलने के लिए श्रपने हृदय का समस्त माधुर्य बिखेर दिया । ग्रविनाशी ब्रह्म के चरणों में लय हो जाने के लिए याचना के करुए स्वर में गा उठीं तथा योगी रूप प्रियतम की प्राप्ति के लिए भगवा वेश धारए करने को भी सनद्ध हो गई। इस प्रकार उन्होंने प्रायः सभी मतों से कुछ-न-कुछ ग्रहण कर उसे ग्रपने माधुर्य ग्रिभिषक्त हृदय से समन्वित कर उसकी श्रभिव्यक्ति अपने गीतों तथा पदों में की । अपार्थिव से सम्बन्ध होते हुए भी लौकिक स्तर पर स्वार्थ से टकराने वाले जंजालों के फंदे में वह नहीं पड़ीं। उनका कोई सम्प्रदाय न था। जन्म से ग्रलौकिक प्रेम का वरदान लेकर वह बड़ी हुई। परि-स्थिति ने इस जन्मजात प्रवृत्ति को विकास का श्रवसर दिया, जो सांसारिकता के सब बन्धनों को तोड़ती, मिलन की पूर्ण श्रनुभूति पाने की चेष्टा में श्रागे बढ़ती गई। मार्ग में जो कछ मिला उसने ग्रहरा किया, जो रोड़े बनकर ग्रड़े उसके दृढ़ पगों ने उन्हें हटा- कर ग्रपना मार्ग बनाया। उनकी ग्रनुभूतियाँ ही प्रेरक तथा पोषक थीं। भावनाग्रों की मुक्त ग्रभिन्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों के बन्धन कैसे स्वीकार करती। स्वेच्छित इष्ट की कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाग्रों की ग्रभिन्यक्ति की ग्रभिलाषा सदैव मुक्त रही।

मीरा के आराध्य का रूप—मीरा के भगवान् के रूप में मूर्त तथा अमूर्त, निराकार तथा साकार और पार्थिव अपार्थिव का अद्भुत सिम्मलन हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक मत से कुछ-न-कुछ ग्रहरण किया। उनके आराध्य के रूप में भी इस बात का पूर्ण प्रमारण मिलता है। माधूर्य भाव तथा गिरधरनागर के नटवर रूप की मौलिकता में अनेक सम्प्रदायों के विचारों का पुट देकर उन्होंने अपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रकार उनके द्वारा अभिव्यक्त उनके गिरधरनागर के रूप में अनेक विचित्रतायें आ गईं। उनके आराध्य में लौकिकता तथा अलौकिकता की छाप स्पष्ट है। निर्मुण तथा सगुरण दोनों ही रूपों में यह दो भावनाएँ मिलती हैं। आराध्य का वह रूप, जिस पर संतों के निराकार की छाप है, नैसर्गिक है। दूर—बहुत दूर—ऊँचे प्रासाद का वासी उनका प्रियतम है:

"मीरा मन मानी सुरत सैल श्रासमानी"

जिनकी शय्या गगनमंडल पर लगी हुई है जो दूर रहते हुए भी श्रन्तर में वास करता है तथा जिसे श्रपने नयनों में बसाकर त्रिकुटी के गवाक्ष में प्रतीक्षा की घड़ियाँ बिताकर वह शून्य महल में सुख की शय्या बिछाना चाहती है—

> नयनन बनज बसाऊँ री जो मैं साहिब पाऊँ। त्रिकुटी महल में बना है भरोखा तहाँ से भाँकी लगाऊँ री। दुन्न महल में सुरत जमाऊँ सुख की सेज बिछाऊँ री।

उनके ग्राराध्य का यह ग्रलौकिक रूप ग्ररूप तथा ग्रनुपम है जिस पर निर्गुण भारा के संत मत का पूर्ण प्रभाव है।

मीरा के घ्राराध्य का दूसरा निर्मुएएंथी रूप पूर्णतया लौकिक है। जिस योगी के प्रेम में वह व्याकुल हैं वह एक साधारएा योगी है, जो उनके मन में प्रेम की ग्रमि लगाकर चला गया है। इस ग्राराध्य के प्रति ग्रनुभूति की तीव्रता के साथ उनके प्रेम के मूल में योगी के सौन्दर्य, गुएा तथा निष्ठुरता का चित्ररा प्रधान है। डा० श्री कुछएा लाल ने मीरा के योगी रूप ग्राराध्य का सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा है। उनके ग्रनुसार मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान् को मिलाकर ग्रमुने गिरधर को योगी रूप में चित्रित किया।

गीता के योगेश्वर कृष्ण का रूप सेल्ही ग्रौर भशूत रमाने वाले रमते जोगी

का नहीं था, इसमें कोई सन्देह नहीं है; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचलित नाथ-पंथ के योगियों के ग्राराध्य को मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से मिला दिया, ऐसा कहना ग्रनुचित हैं। मीरा के नैसर्गिक व्यक्तित्व के साथ लौकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन से यद्यपि हमारी निष्ठा तथा विश्वास पर गहरा ग्राघात लगता है, पर उनकी ग्रनु-भूतियों के ग्रालम्बन जोगी के रूप की स्पष्ट लौकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की उपेक्षा होगी। कृष्ण के विराट तथा लोला रूप ही भारतीय ग्राध्यात्मिक जगत् में प्राचीन काल से मान्य रहे हैं। महाभारत तथा गीता के कृष्ण राजनीतिज्ञ, सिद्ध पुष्प तथा महान् व्यक्ति हैं। भागवत के कृष्ण का रूप लीला प्रधान है। मीरा बचपन से ही कृष्ण के स्वप्न देखती ग्रा रही थी—यह सत्य है तथा इसी सत्य पर दृढ़ ग्रास्था के कारण ही उनके प्रेम तथा ग्राराध्य की ग्रलौकिकता में ग्रकस्मात् लौकिकता का ग्रारोपण करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी ग्रसम्भव है।

योगी के प्रति लिखे गये पदों में उनकी चिर-परिचित माधुर्य भावना तथा ग्राराध्य का मधुर रूप सर्वत्र नहीं मिलता। इनकी परिष्कृत नग्नता मीरा के प्रेम में रंजित होकर भी लुप्त नहीं हो पाई है। भावना तथा साधना की इस विषमता के कारण इनके प्रक्षिप्त होने का ग्रमुमान होता है, परन्तु भाषा तथा शैली पर मीरा के ग्रन्य पदों की-सी छाया होने से ग्रकस्मात् यह ग्रमुमान भी तर्कसंगत मालूम नहीं होता। डा० श्रीकृष्णलाल के ग्रमुसार यदि उपास्य के योगी रूप की कल्पना पर नाथ सम्प्रवाय का प्रभाव मान लें तो भी पदों के लौकिक संकेत जिज्ञासा को शान्त करने में ग्रसमर्थ रहते हैं। वह जोगी, जिसने ग्राकर उनके नगर में वास किया है, जिसने हिल-मिलकर मीठी बातें बनाई हैं तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया है, जिसकी प्रीति उनके लिए दुःख का मूल बन गई है—

जोगिया री प्रीतड़ी दुखड़ा रो मूल। हिल मिल बात बनावत मीठी पीछे जावत भूल।।

यह जोगी ग्राध्यात्मिक जगत् का ग्रादर्श पुरुष है, सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार घर-घर डोलने वाला चढ़ती वयस ग्रौर ग्रनियारे नेत्रों वाला योगी परम ब्रह्म का प्रतीक है, इसकी कल्पना किंठन मालूम होती है ग्रौर समस्त विश्वास तथा ग्रास्था की नींव हिलाकर एक ऐसे रमते योगी का दृश्य नेत्रों में ग्रा जाता है जिसके लिए मीरा योगिनी बनने को तैयार थीं जिसके वियोग में विह्वल हो वह गा उठी थीं—

जोगिया जी छाइ रहा परदेस । जब का विछड़ा फेर न मिलिया बहुरि न दियो संदेस । भगवा भेख धरूँ तुम कारण हूँद्रत च्यारूँ देस ॥ इन पदों से यदि मीरा का नाम हटा दिया जाय तो ये गीत भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों को सम्बोधित करके गाये जाने वाले लोकगीतों से ग्रिधिक भिन्न नहीं हैं।

मीरा के स्राराध्य का प्रधान रूप है कृष्ण का लीलामय रूप । यह वही रूप है जो उनके बालकाल में ही उनके हृदय पटल पर स्रंकित हो चुका था। नारी-हृदय सौन्दर्यप्रिय होता है। कृष्ण-चरित्र के स्रन्य स्रंगों की स्रपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें बहुत स्रार्कावत किया है। उनके स्राराध्य नन्दलाल हैं जिन्हें स्रपने नेत्रों में बसा लेने को उत्सुक वह गा उठी थीं—

मोहिनी मूरित, साँवली सूरत, नैना बने बिसाल। ग्रधर मुधारस मुरली राजत उर बैजंतीमाल। भुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल।

यह कृष्ण का चिर-किल्पत रूप है, जिनके सौन्दर्य की चेष्टा में बड़े-बड़े कियों ने ग्रलंकारों की राशि खड़ी कर दी है। पर मीरा के स्याम की सजीवता श्रनुपम है। लीला ग्रौर सौन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्रण के भी लौकिक तथा ग्रलौकिक दो पक्ष हैं। ग्रलौकिक रूप की कल्पना श्रनुभूतिमूलक है। नटवर कृष्ण, जोगी की भाँति प्रबन्ध न करके उन्हें छोड़ नहीं गये बिल्क वह उनकी ग्रनुभूति के ग्रणु-ग्रणु में समाये हुए हैं। विरहानुभूति जहाँ तन्मयता की चरम सीमा पर पहुँच गई है उनकी विद्वलता ग्रत्यन्त करुणाजनक हो गई है। उनके ग्राराध्य का प्रधान सगुण रूप उस किशोर नन्दलाल का है जिसके सौन्दर्य का जादू गोपिका को बेसुध बना देता है। जिसके रूप का नैसगिक प्रभाव उसे कृष्णमय बना देता है, ग्रौर बज में दिध बेचने वाली गोपिका प्रेम की तन्मयता में कृष्ण को बेचने की ही पुकार करने लगती हं—

लै मटुकी सिर चली गुजरिया श्रागे मिले बाबा नन्द जी के छौना। विध को नाम बिसरि गई प्यारी ले लेहु री कोई श्याम सलोना। मीरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर श्याम सुधर रस लोना।।

इस लीला रूप के अतिरिक्त कृष्ण के विराट रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण आस्था है। कृष्ण के इस गरिमामय रूप की उपासना में याचना तथा विनय है। यह गोपाल वह अनन्त शक्ति है जिनकी कृपा की एक कोर से अजामिल, गिएका तथा सदन की भाँति महान् पापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह अवतार पुरुष हैं, अधम उधारन हैं—

हमने सुनी है हरि ग्रथम उधाररा। ग्रथम उधाररा सब जग ताररा। गज की ग्ररज गरज उठि ग्राये संकट पड़े तब कष्ट निवाररा। द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो दुसासन को मान मद मारए।। प्रह्लाद की प्रतिज्ञा राखी हरनाकुस नख उदर विदारए।।। रिखी-पतनी पर किरपा कीन्हीं विप्र सुदामा की विपत्ति विदारए।। मीरा के प्रभु मों बंदी पर एती श्रबेर भई बिन कारए।।

कृष्ण के इस विराद् रूप की उपासना में उनकी मधुर भावना की तन्मयता नहीं प्रत्युत् एक विवश ग्रबला की करुण याचना ध्वनित होती है। ग्रविनाशी ब्रह्म की शक्ति के प्रति उनकी उपासना दास्य भाव की है—

श्ररज करूँ श्रवला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी।

बल्लभाचार्य के मत का श्रिधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसिलए क्रुब्ण के बाल रूप का ग्रिधिक चित्रण मीरा के काव्य में नहीं मिलता। इसके ग्रितिरक्त माधुर्य भावना उनके जीवन की ग्रनुभूति थी। मातृत्व के उल्लास का ग्रनुभव उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं था। ग्रतः उस भावना की ग्रिभिव्यक्ति भी उनके काव्य में कल्पना ही के ग्राधार पर हो सकती थी, ग्रनुभूति के नहीं। यही कारण है कि उनके द्वारा रचित बाल लीला के जो पद मिलते भी हैं वे श्रेब्ठता की दृष्टि से माधुर्य भावना के पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहीं रखते। इन पदों में ग्रात्मानुभूति की ग्रिपेक्षा कल्पना तथा वातावरण के चित्रण में ग्रिधिक सजीवता है। मीरा के बालक कृष्ण का रूप ग्राराधना की दृष्टि से गौण होते हुए भी पूर्ण उपेक्षणीय नहीं है।

मैया ले थारी लकरी ले थारी काँवरी बिछिया चरावन हूँ न जाऊँ री। संग के ग्वाल सब बलभद्र कुँ न मोकलो एकलो बन में डराऊँ री।। माखन तो बलभद्र कुँ खिलायो हमको पिलाई खाटी छाछ री। वृन्दावन के मारग जाता पाऊँ में चुभत जीनी काँकरी।।

साकार भगवान् के गरिमापूर्ण अवतार रूप, लीलापूर्ण किशोर तथा बाल रूप के नैसर्गिक चित्रगा के अतिरिक्त कृष्ण के किशोर चरित्र में लौकिकता का आभास मीरा बचा नहीं सकी है। कृष्ण की लीलाओं में अनेक अंश, उनके नारी-हृदय के पुरुष के प्रति दृष्टिकोगा के प्रतीक हैं। मीरा नारी थीं। उन्होंने लौकिक जीवन देखा था। नारी-हृदय के प्रेम की पूर्ण अभिन्यक्ति उनके जीवन की अन्भूत वस्तु थी। अतः जहाँ पर उनके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण की कल्पना की है वहाँ पाथिवता की भलक स्पष्ट है।

करके श्रुंगार पलंग पर बैठी रोम-रोम रस भीना। चोली केरे बन्द तरकन लागे क्याम भये परवीना॥ इन पंक्तियों के श्रागे जुड़ी हुई इस पंक्ति में— मीरा के प्रभू गिरधरनागर हरि चरगन चित लीना॥ प्रथम दो पंक्तियों की नानता को छिपाने का असफल प्रयत्न जान पड़ता है। इसी प्रकार अनेक पदों में उनके कृष्ण एक साधारण नायक के रूप में चित्रित हैं, जिनके किया-कलापों में एक छिछलापन है। रीतिकाल की भौतिक प्रवृत्ति के साथ उसका सामंजस्य चाहे कर दिया जाय, परन्तु नारियों से प्रेम का भूठा अभिनय करने वाले बाठ तथा गिलयों में स्त्रियों से छेड़-छाड़ करने वाले धृष्ट नायक की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा आध्यात्मिक है; आस्था चाहे इस पर शंका करने के लिए तैयार न हो, परन्तु तर्क इसे नहीं मान सकता। उपेक्षिता नायिका के ये स्वर—

स्याम मोसे ऐडो डोले हो।
म्हारी गलियाँ न फिरे वाके आँगना डोले हो।।
म्हारी श्रँगुली न छूवे वाकी बहियाँ मोरे हो।
म्हारो श्रंचरा न छुये वाके धूँघट खोले हो।।

न तो माधुर्य भिक्त से स्रोत-प्रोत भक्त हृदय की उक्तियाँ हैं स्रौर न यह रिसक नायक परम ब्रह्म का प्रतीक।

इस प्रकार मीरा के आराध्य में पाथिव और अपाथिव का अद्भुत सम्मिश्रग है। इसके मूल में यही कारण निहित जान पड़ता है कि स्वयं मीरा का जीवन भी लौकिक कुंठाश्रों तथा जन्मजात भावुक ग्रनुभूतियों का श्रनुपम सम्मिश्ररा था। भगवान् की धारएगा एक बौद्धिक विश्वास है। विश्वास की पृष्ठभूमि मीरा को जन्म से बनी-बनाई मिली थी। जीवन के विकास में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर का सौहार्द्र श्रौर बैभव के साधन मिले, वहाँ गिरधर गोपाल का एक मान्य रूप भी श्रपने जीवन के एक श्रंग के रूप में मिला, ग्रतः उनके श्राराध्य में बुद्धितत्त्व कम, हृदय तत्त्व ग्रधिक है। वैष्एाव पितामह के गृह में गिरधर गोपाल की मूर्ति ही उनकी स्राराध्य थी, उनके प्रति सहज स्रास्था वैष्णव परिवार में पोषित कन्या के लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके मन में इस तत्त्व की क्या अवस्था होगी इसका ग्रनुमान कठिन है, पर युवावस्था में ही वैधव्य के ग्रभिशाप ने उनकी भिक्त पुनः जागरित कर दी। उस समय उनकी स्रभिज्ञान्त तथा स्रतृत्त भावनास्रों का पूरक कृष्ण का किशोर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुना हुन्ना कृष्ण का क्र**नुपम सौन्दर्य** उनकी कल्पना में साकार हो गया, श्रौर उसी साकार व्यक्तित्व में उन्होंने अपने जीवन की निराशाश्रों तथा कुंठा श्रों का लय उनके प्रति श्रपनी भावनाग्रों का उन्नयन द्वारा कर दिया।

गिरधरनागर के इस सौन्दर्यपूर्ण रूप में उन्होंने अनेक सम्प्रदायों के प्रभाव से अनेक परिवर्तन और सामंजस्य किये। कहीं उनमें निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का आरोप है तो कहीं चढ़ती वयस और बाँके नयनों वाले जोगी में उनके कृष्ण की कल्पना साकार होती है। उनकी भगवान् विषयक धारणा स्पष्ट नहीं है ऐसा कहना अनुचित है। सुन्दर रूपवान ग्रौर लीलाप्रिय युवक कृष्ण उनकी कल्पना के साकार ग्राराध्य हैं जिन पर ग्रनेक सम्प्रदायों के ग्राराध्यों की गौण छाप है। इन प्रभावों का ग्रनुपात कृष्ण के लीला रूप के ग्रंकन से इतना कम है कि ये केवल प्रभावमात्र ज्ञात होते हैं जो मीरा की सर्वग्राहक प्रवृत्ति के परिचायक हैं। भगवान् की धारणा की दार्शनिक पृष्ठभूमि बौद्धिक तथा चिन्तन प्रधान है। मीरा ने तर्क ग्रौर ज्ञान के ग्राधार पर ग्रपने ग्राराध्य का रूपांकन नहीं किया। उनके उपास्य उनके बालपने के मीत मोरमुकुट धारी वृन्दावन की कुंज गलियों में रास रचानेवाले कृष्ण हैं।

मीरा की रचनाएँ — मुंशी देवीप्रसाद की राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री क्षावेरी, नागरी प्रचारिग्गी सभा की खोज रिपोर्ट ग्रौर के० एम० मुंशी इत्यादि के उल्लेखों के ग्राधार पर उनकी निम्न- लिखित रचनाग्रों का ग्रनुमान लगाया जाता है जिनमें से कुछ प्राप्त हैं ग्रौर कुछ ग्राप्त ।

१. नरसी जी का म।हरा—इस ग्रंथ में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता की पुत्री कुँवरि बाई के सीमन्त के अवसर पर भात भरने की कथा है। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति नागरी प्रचारिराी सभा के संग्रहालय में है। सम्पूर्ण ग्रंथ पद में है, तथा मिथुला नाम को सखी की सम्बोधित करके लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से इसका ग्रधिक मूल्य नहीं है। साधारण बोलचाल का भाषा में दो सखियों के सम्वाद रूप में लिखा हुग्रा यह ग्रंथ बिलकुल साधारण कोटि का खंडकाव्य कहा जा सकता है। मीरा ग्रौर मिथुला सानुप्रासिक शैली में इस कथा को कहती तथा सुनती हैं। डा० श्रीकृष्णलाल ने इस रचना को उनकी मानने में संकोच प्रकट किया है क्योंकि यह श्रत्यन्त साधारए। कोटि की है। उनके श्रनुमान के श्रनुसार वह कदाचित् उनकी बाल्यावस्था में लिखा गया ग्रंथ हो, परन्तु मीरा की ग्रन्य रचनाग्रों का मृल्यांकन उनकी भ्रनुभूतियों की तीव्रता के भ्राधार पर ही किया जाता है। कथा लिखने में उनकी श्रात्मानुभूति की ग्रभिव्यक्ति का ग्रभाव है, इसलिए उनके पदों की तन्मयता श्रौर सरसता भी इस कथा में नहीं ग्रा पाई है। कई स्थलों पर नरसी जी की ग्रलौिकक शक्ति के वर्णन में कुछ रोचकता ग्रवश्य है, पर वह ग्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। पदों के साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना का मूल्य ग्रधिक नहीं है, परन्तु उत्कृष्टता की कसौटी पर निम्न होने के कारए। ही उसे मीरा की रचना न मानना न्यायसंगत नहीं है।

२. गीत गोविन्द् की टीका—यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों की धारणा है महाराणा कुम्भा की रसिक प्रिय टीका को ही मीरा की रचना मान लिया

गया है, परन्तु ऐसा भी कहा जाता है कि कदाचित् मेवाड़ श्राकर रागा कुम्भा द्वारा रचित टीका से परिचित होने पर उन्होंने उस ग्रंथ की व्याख्या की हो श्रथवा एक स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना कर डाली हो ।

परन्तु ये सब बातें रचना की श्रप्राप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रखतीं। ३. राग गोविन्द—यह रचना भी श्रप्राप्य है। श्री गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका

ने इस रचना का उल्लेख किया है।

४. मीरा के पद — इसमें मीरा, कबीर, नामदेव के द्वारा रचित राग धमार के पद संगृहीत हैं।

४. गर्वागीत—श्री कावेरी ने गुजरात में प्रचलित गर्वागीतों को मीरा द्वारा रिचत माना है। गुजरात में गर्वा रासमंडली की भाँति गाये जाते हैं। मीरा द्वारा रिचत ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यह कहा जाता है कि जिसमें मीरा की गरवी न हो वह गर्वा ही नहीं है। मीरा के इन गर्वागीतों में भी माधुर्य भावना प्रधान है।

६. स्फुट पद-मीरा की जिन रचनाग्रों का साहित्यिक महत्त्व है वे हैं उनके फुटकर पद । जनता में प्रचलित उनके स्फुट पदों के ग्रनेक संग्रह निकल चुके हैं। मीरा का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बंगाल से लेकर गुजरात तक उनके गीत प्रचलित हैं। ग्रतः बंगाल, गुजरात ग्रौर हिन्दी भाषी प्रदेश में उनकी रचनाश्रों के श्रनेक संग्रह निकल चुके हैं तथा उनके काव्य श्रीर दार्शनिक चिन्तन पर श्रालोचनात्मक विवेचनाएँ भी हो चुकी हैं। इतने विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय तथा प्रचलित होने के कारए ही उनके पदों की दुर्गति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्न प्रभावों से रंजित हो गये हैं। अभी तक उनके पदों की संख्या लगभग दो सौ अनुमान की जाती है, परन्तु श्री पुरोहित हरिनारायण जी का कहना है कि मीरा जी के पद उनके पास ५०० के करीब इकट्ठे हो गये हैं। ये हस्तलिखित, मुद्रित ग्रौर मौखिक रूपों में प्राप्त हुए हैं जिनका इतिहास बृहत् हं। उनके श्रनुसार पद बहुत से प्रामािएक ही प्रतीत होते हैं। इसके विरुद्ध डाँ० श्रीकृष्णलाल ने मीरा के ग्रधिकांश पदों की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट किया है। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीकृष्णानन्द देव व्यास के 'राग कल्प हुम' में मिलता है। इन पदों की संख्या लगभग ४५ है। हिन्दी में मीराबाई की स्वतन्त्र पदावली का प्रकाशन नवलिकशोर प्रेस से 'मीराबाई के भजन' के नाम से प्रकाशित हुग्रा था। इसके पश्चात् 'मीराबाई की शब्दावली' के नाम से वेल-वेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक संग्रह प्रकाशित हुन्ना, जिसमें ७६८ पद हैं तथा श्रधिकांश पदों में निर्गुए मत की छाप है । इसके पश्चात विभिन्न व्यक्तियों के सम्पादन में अनेक संग्रह निकले, जिनमें श्री ब्रजरत्नदास की 'मीरा माधुरी' श्री वियोगी हरि की 'सहजोबाई' 'दयाबाई' श्रौर 'मोराबाई', श्री नरोत्तमदास स्वामी की 'मीरा मन्दािकनी' श्रौर श्री

परशुराम चतुर्वेदी की 'मीराबाई की पदावली' मुख्य हैं। उनके गुजराती पदों का संकलन 'बृहत् काव्य दोहन' में हुम्रा है।

मीरा की भिवत-भावना—मीरा के काव्य की ग्रात्मा भिवत है। उनके लौकिक जीवन की ग्रभावजन्य कुंठाग्रों, बालपन के संस्कारों तथा ग्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों के सिम्मलन से उनकी भावनाएँ भिवत के रूप में प्रादुर्भूत हुईं। युवती मीरा की निराश भावनाग्रों का उन्नयन माधुर्य भिवत के रूप में प्रस्फुटित हुग्रा। सख्य के सारत्य तथा वात्सत्य के उल्लास की वह केवल कल्पनामात्र कर सकती थीं, वह उनके जीवन की ग्रनुभूतियाँ नहीं थीं। मातृत्व के उल्लास की प्राप्ति के पूर्व ही वैधव्य का ग्रभिशाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारण है कि उनके काव्य में न तो कृष्ण के बाल रूप के प्रति ग्राक्षंण है ग्रौर न वात्सत्य भाव की ग्रभिव्यक्ति। युवती हृदय की ग्रतृत्त ग्राकांक्षाग्रों की तीवता की ग्रभिव्यक्ति ही उनकी कविता के प्राण हैं। कुछ पदों में विनय-भावना का भी प्राधान्य है, पर उनकी संख्या बहुत कम है। विनय के इन पदों की ग्रनुभूतियों में गरिमा है, पर तीवता नहीं। इन पदों के ग्रालम्बन ब्रजनायक रितक पुरुष कुष्ण नहीं; वह मिहम पुरुष है जिनके चरणों के स्पर्शमात्र से नीच-से-नीच तथा पितत-से-पितत प्राणियों का उद्धार हो जाता है। इस पितत-उधारण के प्रति उनके मन में ग्रास्था है, विश्वास है। संसार की स्वार्थपरता से विमुख हो वह उसी की शरण में जा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हैं।

मात पिता भ्रौ कुटुम कबीलो सब मतलब के गरजी। मीरा की प्रभु श्ररजी सुरा लो चररा लगावो थारी मरजी।।

कुछ पदों में संसार की क्षराभंगुरता के सजीव चित्र हैं। सांसारिक नश्वरता की व्यथा का समाधान करते हुए वे कहती हैं—

भजु मन चर्रा कँवल श्रविनासी।
जेताई दीसे धरिएा गगन बिच तेताई सब उठि जासी।
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें कहा लिये करबत कासी।।
इस देही का गरब न करना माटी में मिल जासी।
यो संसार चहर की बाजी साँक पड्या उठ जासी।।
श्ररज करूँ श्रबला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी।
मीरा के प्रभु गिरथरनागर काटो जम की फाँसी।।

इन पदों की दास्य-भावना में स्वकीया का दासत्व नहीं श्रपितु सेव्या के प्रति सेवक की भावनाएँ व्यक्त हैं।

प्रभु के विराट रूप के चरणों की दासी बनने की श्राकांक्षा में माधुर्य उतना नहीं है जितनी श्रनन्यता है। श्रगम, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकरण में म्रात्मतुच्छता की भावना का प्राधान्य है। मन को सम्बोधित कर उसे कल्याराकारी मार्ग प्रदिशत करते हुए वह कहती हैं—

मन रे परिस हरि के चरन।

सुभग सीतल कँवल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। जिन चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण।। जिन चरण ध्रुव म्रटल कीन्हें राखि भ्रपनी शरन। जिन चरण ब्रह्माण्ड भेट्यो नखसिख सिरी धरण।। जिन चरण गोवर्धन धार्यो इन्द्र को गर्व हरन। दासी मीरा लाल गिरधर भ्रगम तारण तरन।।

विराट के इस क्लाध्य रूप के प्रति श्रद्धापूर्ण विक्वास के श्रतिरिक्त उनकी इन रचनाश्रों में सद्गुरु-वंदना, कृष्ण की लीला विषयक पद तथा उनके जीवन के श्रनुभवों का वर्णन भी मिलता है। परन्तु ये पद मीरा की भावनाश्रों के प्रतीक रूप नहीं माने जा सकते, उनमें उनके जीवन में श्राये हुए श्रनेक प्रभावमात्र ही व्यक्त हैं, उनकी श्रनुभूतियाँ नहीं।

उनके काव्य की प्रधान प्रेरणा उनकी माधुर्य ग्रनुभूति है। प्रेमावेश के विह्नल क्षणों में मीरा की जो ग्रनुभूतियाँ घुँघरू की भनकार के साथ संगीत को लय बनकर बिखर गई हैं वही उनकी कविता है। मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की प्रधानता है। उनके कृष्ण सौन्दर्य के निधि तथा साकार माधुर्य हैं ग्रौर मीरा युग-युगों से ग्रपने प्राणों की संवेदना को उन पर बिखेर देने के लिए ग्राकुल साधिका। कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएँ नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोण की प्रतीक हैं। मीरा का प्रेम नारी-हृदय का प्रेम है जो कृष्ण के समान ग्रपार्थिय ग्रालम्बन के ग्राक्षय में निखरकर नैसर्गिक हो गया है।

प्रेम के प्रायः सभी लौकिक सम्बन्धों को भक्तों ने लोक से हटाकर ईश्वर के साथ जोड़ा है। कृष्ण-भक्तों के नेत्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान् की रूप माधुरी से, श्रवण सांसारिक स्वरों को त्यागकर कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर में, जिल्ला उनके ग्रधरामृत में, त्वचा उनके ग्राङ्खादकारी स्पर्श से तथा मन उनके साथ रमण से तृष्ति लाभ करते हैं। स्त्री-पुरुष-रित, प्रीति का एक प्रधान ग्रंग है। काव्य-शास्त्र में जो तत्त्व श्रृंगार रस की सृष्टि के लिए ग्रावश्यक है, भिक्त शास्त्र में बही मधुर रस के लिए। ग्रन्तर केवल इतना है कि मधुर रस का ग्रालम्बन मनुष्य न होकर भगवान् होता है। माधुर्य भिक्त को दूसरे शब्दों में ग्रपाथिव श्रृंगार कहा जा सकता है, परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगार तथा मधुर भाव में कोई मौलिक ग्रन्तर नहीं है। ग्रपाथिव श्रृंगार को शास्त्रों में उज्ज्वल रस कहा गया है। भारतीय दर्शनों तथा

भिवत शास्त्रों में भिवत को एक प्रधान भाव माना गया है। उनका मत है कि ब्रात्मा परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का अनुभव करती है यही भिवत है। यह भाव ही जीवन का परम भाव है। यही ब्रध्यात्म है। इस भावना को वैष्णव साहित्य ने वाम्पत्य श्रथवा माध्य के रूपक द्वारा शत-शत प्रकार श्रभिव्यक्त किया है।

श्री रूप गोस्वामी ने भिक्त रस की विवेचना के अन्तर्गत इस मधुर रस का भी निरूपण किया है। ब्रज के कृष्ण उनके श्रालम्बन हैं; मुरली-नाद, सखा, सखी श्रादि उद्दीपन हैं; अनुभाव हैं अश्रु, रोमांच, प्रकम्प, वैवर्ण्य इत्यादि; तथा निर्वेद, हर्ष, उत्सुकता इत्यादि संचारी भाव हैं। श्रृंगार भाव की ही भाँति मधुर भाव के भी दो पक्ष हैं—(१) संयोगात्मक श्रौर (२) वियोगात्मक।

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पार्थिय श्रृंगार तथा श्रपा्थिय मधुर भावना में केवल ग्रालम्बन का ही ग्रन्तर होता है। ग्रपा्थिय ग्रालम्बन ग्रप्राप्य ग्रथवा मनोस्थित होता है। इसलिए उसके प्रति भावनाग्रों में ग्रतृष्ति रहती है। ग्रालम्बन के ग्रमूर्त्त तथा ग्रलौकिक होने के कारण उनके द्वारा ऐन्द्रिय तृष्ति की सम्भावना नहीं रहती ग्रतः माधुर्य भिक्त में शारीरिक विह्वलता ग्रथवा प्रिय से कल्पित मिलन ग्रनुभूति की तन्मयता जब ग्रभिव्यक्ति की चेष्टा में काव्य का रूप ग्रहण करती है तभी सच्ची माधुर्यानुभूति की सृष्टि होती है।

यही माधुर्य मीरा के काव्य का प्राग्त है। बाल्यावस्था के मीत कृष्ण के चरगों में उन्होंने ग्रपने जीवन की समस्त भावनाएँ तथा सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी निष्प्राग्त ग्राकांक्षाएँ गिरधर के सौन्दर्य के ग्राकर्षण की संजीवनी से सजीव हो उठी। नटवरनागर कृष्ण को ग्रपनी मधुर भावनाग्रों का केन्द्र बनाकर कभी उन्होंने चरम मिलन के नैसर्गिक सुख के गीत गाये, ग्रौर कभी उनके उद्देलित हृदय की विरह व्यथाएँ, ग्राकुल नेत्र तथा तृष्त उच्छ्वास उनके विरह गीतों में साकार हो गये। मीरा की माधुर्य भावना में दोनों ही पक्ष प्रवल हैं। संयोग का उल्लाम तथा वियोग के उच्छ्वास दोनों ही उनके काव्य में व्याप्त हैं।

उनके प्रेम का आरम्भ गिरधर के अनुपम सोन्दर्य के आकर्षण से होता है। इस रूप-राग की श्रभिव्यक्ति अनेक पदों में मिलती है। उनके नेत्र हठात् ही कृष्ण के रूप से उलभ गये हैं। उनकी मन्द मुस्कान, मदभरी चितवन तथा वंशी की तान के प्रति उनका हृदय लुब्ध है।

या मोहन के मैं रूप लुभानी।

सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बाँकी चितवन मंद मुस्कानी।।

जमना के नीरे तीरे धेनु चरावे बंसी में गावे मीठी बानी।

तन मन धन गिरधर पर बाह्य चराग कँवल मीरा लपटानी।।

मोहन के रूप के प्रति यह श्राकर्षरा बढ़ता ही जाता है श्रौर श्राकर्षरा श्रासित में पिरिश्तित हो जाता है। रूपिनिधि कृष्ण के जिस सौन्दर्य ने उनको मुख्य कर लिया है उसको एक बार देखने को उनके नेत्र व्याकुल रहते हैं। उनके हृदय में कृष्ण की माधुरी मूर्ति बस गई है। उन्हों की प्रतीक्षा के विकल क्ष्णों में वह गा उठती हैं—

श्राली रे मेरे नैगा बाग पड़ी।

चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरित उर विच श्रान श्रड़ी ॥ कब की ठाढ़ी पंथ निहारूँ श्रपने भवन खड़ी । कैसे प्रारा पिया विन राखूँ जीवन मूल जड़ी ॥

इस पूर्व राग के ब्रालम्बन के ब्रपािश्व होने के कारण संयोग की श्रनुभूति केवल परोक्ष श्रथवा कल्पना में ही सम्भव है। इसके लिए उनके श्रनुराग की परिएति विरहानुभूति में होती है जो उनकी श्रन्तरात्मा को तृप्त कर स्वर्ण की भाँति
विशुद्ध कर देती है। साधना के इस सोपान के उपरान्त वह स्थिति श्रातो है जब प्रेम
की तन्मयता में पूर्ण विभोर होकर श्रात्मसमर्पण के द्वारा उन्हें मिलन के सुख की
श्रनुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार मीरा की भिन्त श्राक्षरण से प्राहुर्भूत प्रेमासिनत
बनकर दो रूप धारण करती है—विरहानुभूति श्रौर मिलन सुख। विरह उनकी
साधना है श्रौर मिलन ध्येय। दोनों उनके जीवन की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हैं, श्रतः दोनों
ही पक्षों के चित्रण बड़े ही सजीव तथा श्रेष्ठ हैं।

मीरा की विरहानुभूति—माधुर्य उपासना में विरह की तीव्रता उत्कट भिवत की कसौटी है। मीरा के काव्य की सफलता उनकी तीव्र विरहात्मक स्वभा-वोक्तियों में निहित है। ग्रपने उस वियुक्त प्रियतम से मिलने की उन्हें लगन है जो उनका प्रारा है, जिस पर उनका जीवन निर्भर है, जिसकी प्रतीक्षा में रात्रि की नीरव घड़ियों को वे ग्रांखों में व्यतीत करती हैं—

> सखी मेरी नीद नसानी हो। पिय को पंथ निहारत सब रैन बिहानी हो।।

सम्पूर्ण संसार सुप्तावस्था में है, पर उनकी विरिहरणी श्रात्मा किसी की याद की टीस में श्राँसुश्रों की माला पिरोती रहती है। रात्रि के एक-एक पल तारे गिन-गिनकर कटते हैं—

> बिरिहन बैठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोवे। एक विरिहन हम ऐसी देखी श्रॅंसुवन की माला पोवे॥ तारा गिरा गिरा रैसा बिहानी सुख की घड़ी कब श्रावै। मीरा के प्रभु गिरिधरनागर मिलके बिछुड़ न जावें॥

विरह की इस कातरता के साथ ही उनकी दृढ़ता भी दार्शनिक है। प्रेम के

मार्ग में लोक-लज्जा तथा मर्यादा का श्रवरोध कुछ मूल्य नहीं रखता। प्रेमदीवानी मीरा ने श्रपने श्रमर मुहाग की घोषणा सम्पूर्ण संसार के विरोधों से टक्कर लेकर की। जब पंथ पर पग बढ़ा दिये तो लोक-लज्जा कैसी ?—

मन हरि सूँ जोरचो हरि सूँ जोर सकल सूँ तोरचो।
नाचन लगी जब घूँघट कैसो लोक-लाज तिनका ज्यूँ तोरचो॥
नेकी बदी हू सिर पर धारी मन हस्ती ग्रंकुश दे मोरचो॥
मीरा सबल धर्गी के सरगो कहा भये भूपित मुख मोरचो॥
ग्रपने सबल धनी की शरग में जाकर उन्हें किस शासक का भय रह जाता है?

मीरा की साधना में पाथिव भावनाग्रों का ग्रपाथिव सत्ता पर ग्रारोपए। है। उनका प्रेम पात्र संसार का पुरुष न होते हुए भी मानव है। उनके प्रति उनकी भावनात्रों में मीरा का नारी-हृदय व्यक्त है, जिनमें उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों रूपों का स्राभास मिलता है। यद्यपि स्रपाधिव स्रालम्बन के प्रति प्रेम का ज्ञारीरिक पक्ष कुंठित रहता है, पर मीरा के काव्य का मानसिक पक्ष भी पार्थिव ग्रनुभूतियों से ग्रोत-प्रोत है। उनके विरह में विप्रलम्भ शृंगार के प्रायः सभी रूप चित्रित हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास ग्रौर करुएा---विरह के ये चारों रूप मीरा की विरह-गाथा के श्रग हैं। मीरा का पूर्वराग तथा मान वियोग-भावनः के श्रन्तर्गत श्रायेगा श्रथवा संयोग के; यह प्रक्रन भी विचारराीय है। संस्कृत साहित्य के शास्त्रों के ग्रनुसार सामीप्य **ग्रथवा पार्थक्य या उपस्थिति ग्रथवा श्रनुपस्थिति, संयोग श्रौर वियोग-भावना की कसौटी** है। पूर्वराग में मानसिक क्लेश की विद्यमानता के कारए। उसे वियोग-भावना के श्रन्तर्गत रखा गया है। परन्तु कुछ श्राधुनिक विद्वान् पूर्वराग के वियोग को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके अनुसार योग के पश्चात् ही वियोग सम्भव हो सकता है। पूर्वराग तो प्राप्ति के पहले की ग्रिभिलाषामात्र है। पार्थिव शृंगार के प्रत्यक्ष योग के साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी कैसे सकती है, परन्तु श्रपार्थिव श्रृंगार में तो प्रेमानुभूति का भ्रारम्भ ही विरहमूलक होता है। भ्रालम्बन के नैसर्गिक रूप का ग्राकर्षरा, रागात्मक ग्रनुभूतियों का स्रष्टा होता है तथा इसी प्रथमाकांक्षा का प्रस्फूटन रागजन्य ग्रनेक सूक्ष्मानुभूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर पहुँचता है जहाँ प्रेमी अपने प्रियतम में लय होकर अपने अस्तित्व का पार्थक्य पूर्णतया भुल जाता है। इस प्रकार मिलन माधुर्य साधना का म्रन्तिम सोपान है तथा पूर्वराग प्रथम । श्रपायिव के प्रति पूर्वराग में विरह-भावना के श्रंकुर फूटते हैं, जिसका उल्लास साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जाता है। सूरदास की विरहिग्गी के ये शब्द इस तथ्य को पूर्णतया प्रमाणित करते हैं-

मेरे नैना विरह की बेल बई।

मीरा के पूर्वराग में भी श्रीभलाषा के प्रथम श्रंकुर दिखाई देते हैं। कृष्ण के रूप के प्रति श्राक्षित होकर वह उनको श्रपनत्व की सीमा में बाँधकर श्रपना बना लेना चाहती है। प्रेमभावना के उदय के साथ विरह स्वतः ही श्रा जाता है। प्रेम श्रौर विरह सहगामी हैं। कृष्ण के रूप का श्राक्षण एक श्रभाव बनकर उनके जीवन पर छा जाता है, श्रौर सम्पूर्ण जगत् के विरोध का सामना करते हुए वह उसके प्रति प्रेम की घोषणा करती हैं—

नैगां लोभी रे बहुरि सके नींह स्राय। कम-कम नखसिख सब निरखत ललिक रहे ललचाय।। लोक कुटुम्बी बरज बरजहीं बितयाँ कहत बनाय। चंचल निपट स्रटक नहीं मानत पर-हथ गये बिकाय।। भलो कहाँ कोई बुरी कहाँ मैं सब लई सीस चढ़ाय। मीरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय।।

—कृष्ण के रूप के प्यासे नेत्र उनके रूप के वश में होकर फिर स्वतन्त्र नहीं हो पाये। कृष्ण के रोम-रोम तथा नख-सिख के सौन्दर्य के दर्शन कर वे उन्हीं को एक बार फिर देख लेने को ग्राकुल हो रहे हैं। लोक-लज्जा की भावना उन पर नियन्त्रण करने का प्रयास करती है, पर वे तो पराये हाथों बिक गयी हैं। ग्रब चाहे कोई ग्रच्छा कहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मूल्य चुकाने को प्रस्तुत हैं। गिरधरलाल की ग्रनुपस्थित में एक पल व्यतीत करना भी उनके लिए ग्रसह्य हो रहा है। ऐसी स्थित में यह स्पष्ट है कि मीरा के पूर्वराग में प्रेम का पूर्ण परिपाक है। साधारण श्रृंगार के पूर्वराग की भाँति उनके पूर्वराग में गाम्भीर्य का ग्रभाव नहीं है। यह सत्य है कि प्रवासजन्य विरह की ग्रपेक्षा पूर्वराग का विरह तीव्रता में कम होता है, पर मीरा के ग्रनुराग की प्रथमावस्था भी सौम्य ग्रौर गम्भीर है। उनकी साधना का प्रथम ग्रंकुर निष्ठारहित ग्रस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्न नहीं होता ग्रपितु उनके ग्रनुराग के प्रादुर्भाव के मूल में ही निष्ठा है।

ईध्या तथा मान इत्यादि भावनाजन्य विश्रलम्भ का उनके काव्य में पूर्ण श्रभाव है। कृष्ण के प्रति प्रेम में उनकी भावनाश्रों का उन्नयन है, ग्रतः प्रेम के ग्रवनयनकारी ग्रंशों का पूर्ण ग्रभाव है। जहाँ प्रेमजन्य ईध्या तथा मान इत्यादि भावनाश्रों का गौरा चित्रण ग्रा भी गया है, उसका ग्राधार प्रेम की प्रगाढ़ता है, ग्रौर जहाँ ये भावनाएँ मूल भाव के उद्दीपन रूप में आती हैं वहाँ उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके ग्राश्रय व्यक्ति को खंडिता मानिनी इत्यादि नायिका भेदों की श्रेगी में लाना ग्रनुपयुक्त होगा।

उनका प्रियतम चिर-प्रवासी है ग्रौर वे स्वयं चिर-विप्रलब्धा । प्रेम के उद्भव की प्रारम्भावस्था में विरह-यातना की मधुर वेदना उनके हृदय को ग्रान्दोलित कर देती है। शीघ्र म्राने का वचन देकर जाने वाले के श्रभाव में वे श्राकुल हो रही हैं। उनकी म्राकुल म्राकांक्षाम्रों की वेदना, तीव्रता तथा विवशता के म्रनेक सजीव चित्र उनके काव्य की विभूति हैं। ग्रभी प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर ही है। उन्हें प्रपनी भावनाम्रों का प्रत्युत्तर नहीं मिला, पर इस उपेक्षा के प्रति उनमें रोष भ्रौर ग्लानि नहीं बल्कि विवशता तथा ग्रपनत्व है।

माई म्हारी हरिहू न बूभी बात। पिंड माँ सूँ प्रारा पापी निकसि कयों नहीं जात? पाट न खोल्या मुखां न बोल्या साँभ भई परभात। प्रबोलगा जुग बीतन लागो तो काहे की कुसलात?

हरि ने उनको प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके प्रेम की उपेक्षा की मौन व्यथा का भार लिये हुए ही सन्ध्या की धूमिलता प्रभात के स्रालोक में परिश्तित हो गई। यदि इसी मौन में युग बीतने लगेंगे तो फिर कहाँ कुशल है ? इस उपेक्षा में एक स्राशा की किरशा है—उसका यचन, उसके दर्शन की पुनराशा।

प्रकृति के उपकरण उनकी भावनाश्रों को उद्दीप्त करते हैं। उनकी भावनाएँ उपेक्षाजन्य इस नैराश्य का समाधान मृत्यु से करना चाहती हैं। श्रभी कृष्ण के प्रति केवल प्राकर्षणमात्र है, पर मुखावस्था की विरहानुभूति में ही पीड़ा की पराकाष्ठा व्यंजित है—

सावन ग्रावए कर गया है रे हिर ग्रावन की ग्रास। रैन ग्रंथेरी बीजु चमकै तारा गनत निरास।। लेइ कटारी कंठ सारू महँगी विष खाई। मीरा दासी राम राती लालच रही ललचाई।।

प्रेम की पुष्टि के साथ-साथ विरह की मात्रा भी ऋषिक होती जाती है, श्रौर विरह उनके जीवन का एक श्रंग बन जाता है। जीवन के साधारएतम् कार्य-व्यापारों के प्रति भी उनमें उदासीनता श्रा जाती है श्रौर यही विरह मानों उनके जीवन का श्रेय तथा प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता है, श्रौर दरद की दीवानी मीरा की प्रेम-विह्वल पिपासा की तड़पन इन पंक्तियों में सजीव है—

रमैया बिन नींद न स्रावै।

बिन पिय जोत मंदिर स्रंधियारो दीपक दाय न स्रावे। पिया बिना मेरी सेज स्रलूनी जागत रैन बिहावै॥ कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी वेदन कौन बुतावे? विरह नागन मोरी काया उसी रे लहर-लहर जिय जावे॥

उनकी विरह-उक्तियों में उनकी ग्रतृप्त ग्राकांक्षाएँ व्यक्त हैं, पर इस पिपासा

में मिंदरा की ग्राकांक्षा नहीं ग्रमृत की स्निग्धता की कामना है, प्रियतम के लिए ग्रपने को मिटा देने की प्रेरणा है। प्रेमी हृदय की व्यथा की ग्रिभिव्यक्तियाँ ग्रितिश्यो-कितपूर्ण होते हुए भी जन्मन्त स्वाभाविक हैं। ग्रमुभूतियों की व्यंजना के स्पर्श से ग्रितिश्यताजन्य उपहास की भावना कहीं भी नहीं ग्रा पाई है। उनके मानिसक रोग के लक्ष्मण उनके शरीर पर दृष्टिगत होते हैं —

पाना ज्यूँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिड रोग। छाने लाँघन में किया रे राम मिलन के जोग।। बाबुल बैद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बाँह। मूरख बैद मरम नहीं जाने करक करेजे माँह।।

प्रियतम के स्रभाव में उनकी काया पीतवर्ण हो गई है। लोग स्रज्ञानवज्ञ उसे पांडुरोग बताते हैं, पर उनकी पीड़ा मूर्ख वैद्य के वज्ञ की नहीं। उनकी कसक तो कलेजे में है। उनकी व्याकुल विरहिग्णी स्रात्मा की स्राकांक्षाएँ भी स्रतृप्त हैं, पर उनमें वासना का लेजमात्र भी नहीं है। उनकी एन्द्रिय स्राकांक्षायों में भी उनकी स्रतृभूतियाँ व्यक्त हैं। इन्द्रियाँ उनकी भावनान्त्रों की परिपूर्ति की माध्यम मात्र हैं, साध्य नहीं। उनके विरह में इन्द्रियों की क्षुधा नहीं स्रपितुं भावनान्त्रों की कामना व्यक्त है। प्रिय से मिलन की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसकी तन्मयता में उनके जीवन का एक-एक पल तड़पन में व्यतीत होता है। इस स्राकुलता का एक ही समाधान है—प्रियतम से मिलन—

राम मिलन के काज सखी मेरे श्रारित उर में जागी रे। तलफत-तलफत कल न परत है विरह वाए उर लागी रे।। निसदिन पंथ निहारूँ पिव को पलक न पल भर लागी रे। पीव-पीव रटूं रात दिन, दूजी सुधि बुधि भागी रे।। मीरा व्याकुल श्रति श्रकुलानी पिया की उमंग श्रति लागी रे।।

भावनापूर्ण इन उक्तियों में विरह की ग्राग्न में तपकर उनका व्यक्तित्व कुन्दन की भाँति चमकता हुग्रा दिखाई देता है, परन्तु इन भावनाग्रों की ग्रिभिव्यक्ति में उनके युवा हृदय की ग्राकाक्षाएँ प्रेम के शारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई है। भावनाविभोर नारी-हृदय पूर्ण समर्पण श्रौर लय में ही ग्रपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करता है—

विरह विथा लागी उर ग्रन्तर सो तुम ग्राप बुभावो हो। ग्रब छोड़त नहीं बने प्रभू जी हँसि कर तुरत बुलावो हो॥ मीरा दासी जनम जनम की ग्रंग से ग्रंग लगावो हो॥ मीरा की विरह-उक्तियों में सारल्य तथा स्वाभाविकता प्रधान है— बात कहू माहि बात न श्रावे नैन रहे भराई। किस विधि चरन कमल में गहिहौं सबहि श्रंग थराई।।

इन पंक्तियों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरह-भावना की चरम ग्रनुभूतियों से युक्त ग्रातिशयोक्तियाँ भी हैं—

> मांस गले गल छीजिया रे करक रह्या गल माँहि। स्रांगुलियाँ री मूंदडी म्हारे स्रावन लागी बाँहि॥

जायसी की विरहिग्गी के संदेश में तथा मीरा की विरहिग्गी श्रात्मा की भाव-नाश्रों में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं दृष्टिगत होता—

> पिय सो कहेउ संदेसड़ा हे भौंरा हे काग! सो धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुग्राँ हम्ह लाग॥

जहाँ जायसी की विप्रलब्धा नायिका काग की कालिमा द्वारा श्रपनी तिल-तिलकर सुलगती हुई ज्वाला का श्राभास दिलाना चाहती है वहीं मीरा—

> काढ़ि कलेजो मैं घरूँ रे कागा तू ले जाइ। ज्याँदेसा म्हारो पिव बसै वे देखे तू खाइ।।

इन पंक्तियों में अपने मर्माहत हृदय को प्रियतम के समक्ष विदीर्ण कराके काग का इस निष्ठुरता की आवृत्ति द्वारा उसकी निष्ठुरता का स्मरण दिलाती हैं।

इनकी विरह-भावनाएँ प्रकृति द्वारा उद्दीप्त होती हैं। वसन्त का उल्लास, वर्षा की मादकता, पपाहे की पी-पा तथा कोयल की कूक उनके श्रन्तर में उठती हुई कामनाश्रों की लहरों को उद्देलित कर उनके हृदय में मन्थन उत्पन्न कर देती हैं।

मतवाले बादल म्रा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश न लाये। वर्षा की सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएँ तड़प रही हैं —

मतवारे बादर ब्राये रे हिर के सनेसो कबहु न लाये रे। दादुर मोर पपइया बोले कोयल सबद सुनाये रे। कारा ग्रंधियारी बिजरी चमके विरिहिश्गि श्रति डरपाये रे।। गाजै बाजै पवन मधुरिमा मेहर ग्रति कड़ लाये रे। कारी नाग विरह ग्रति जारी मीरा मन हिर भाये रे।।

एक भ्रोर वर्षा की नीरव रजनी में उनकी श्रधीरता श्रांसू बनकर बरस पड़ती है-

बादल देख भरी हो स्याम में बादल देख भरी।
तो दूसरी ग्रोर वसन्त का उल्लास ग्रौर होली का ग्रनुराग उनके ग्रभाव को
ग्रौर भी तीव्र बना देता है। सारा संसार राग-रंग में मस्त है, परन्तु मीरा की वेदना
सबके उल्लास ग्रौर ग्रानन्द के बीच ग्रौर भी बढ़ गई है-—

होली पिया बिन मोहि न भावे घर श्रांगन न सुहाय।

दीपक जोय कहा करूँ हेली पिय परदेस रहावे। सुनी सेज, जहर ज्यूँ लागे सुसक-सुसक जिय जावे।।

रात्रि की नीरवता तथा निस्तब्धता में पपीहे की पी-पी उनकी सुप्त वेदना को जाग्रत कर देती है और प्रिय की विस्मृत चेतना की मादकता उसके स्वर की करुगा से फिर वेदना बनकर उन्हें श्राकुल बना देती है। वह कहती हैं-

> रे पपद्या प्यारे कब को बैर चितारचो। में सुती छी अपने भवन में पिय-पिय करत पुकारची। दाध्या ऊपर लूगा लगायो हिवडो करवत सारचो।।

—प्यारे पपीहे कब का बैर चुकाया तुमने, उनकी स्मृति में लीन मैं ग्रपने भवन में सो रही थी, श्रपने स्वर की करुएा से तुमने मानो जले हुए स्थान पर नमक छिडककर हृदय में करवत की-सी टीस उत्पन्न कर दी है।

पपीहे के पी-पी का स्वर सुन उनके हृदय में जो पुण्य ईर्ष्या-भाव उत्पन्न होता है वह अनुपम है-

> चोंच कटाऊँ पपइया रे ऊपर कालरि लूल। X

X

पिव मेरा में पीव की रे; तू पिव कहे से कूए।

—में प्रियतम की हूँ, वे मेरे; तू उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन है ? एक पद में बारहमासा का वर्णन भी मिलता है । प्रकृति का कोई उपकरण विरहिएगी के लिए सुख का सन्देश लेकर नहीं स्राता । मीरा प्रतीक्षा करते-करते थक गई है। ज्येष्ठ की भयंकर उष्णता में पक्षी दुःखी हो रहे हैं। वर्षा में भी मोर, चातक तथा कुरले प्रतीक्षा करते हुए स्राज्ञा में उल्लिसित हैं । शरद, शीत, हेमन्त, वसन्त सभी ऋतुग्रों में प्रकृति में निर्मारण ग्रौर विकास हो रहा है, पर मीरा, चिर-विरहिएगी मीरा की श्राज्ञा-प्रतीक्षा बनकर उनके जीवन में व्याप्त हो रही है-

> काग उड़ावत दिन गया बुक्तुं पंडित जोसी हो। मीरा विरहिए। व्याकुली दरसए। कब होसी हो ?

म्रपार्थिव कृष्ण के प्रति उन्नयनित उनकी मानवीय तथा नारी-भावनाम्रों की श्राकांक्षाएँ जिन व्यथा-भरे श्रश्नुसिचित स्वरों में व्यक्त हुई हैं वे श्रनुपम हैं। उनकी विकल भावनाग्रों की प्रेरएग वासना की लोलपता तथा ऐन्द्रिय लिप्सा में नहीं बल्कि उन विह्वल ग्रनुभूतियों में है जिनका प्रभाव ग्रत्यन्त शोधक है। ग्रालम्बन की ग्रपाथ-वता के कारण उनके विरह में व्यक्त लौकिक ग्राकांक्षाग्रों की ग्रतित्त की वेदना धनुभृतिजन्य है। पल-पल प्रतीक्षा करती हुई चिर-विरहिएगी मीरा का चित्र उनकी इस प्रकार की धनेक पंक्तियों में साकार हो जाता है-

तुम देख्या बिन कल न परत है जानित मेरी छाती। ऊँची चढ़-चढ़ पंथ निहारूँ रोय-रोय ग्रँखियाँ राती॥

ग्रथवा

म्राकुल व्याकुल फिर्लं रैन दिन विरह कलेजो खाय। कहा कहूँ कछु कहत न म्रावै मिलकर तपत बुक्ताय॥

× × ×

दिवस न भूख नींद नींह रैना । मुख सू कथत न श्रावै बैएा।।

संयोग वर्णन—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माधुर्य भाव तथा शृंगार भावना में केवल ग्रालम्बन का ग्रन्तर है। यों तो साधाररा शृंगार का मूल प्रेम ही होता है, कामुकता ग्रौर लोलुपता नहीं; परन्तु पार्थिव के प्रति शृंगार में प्रेम-हीन कामुकता ग्रसम्भव नहीं है चाहे वह चित्रण रसाभाव ग्रथवा शृंगाराभास मात्र ही क्यों न हो। शृंगार बिना प्रेम के सर्वथा नीरस है। परन्तु प्रेम बिना शृंगार के भी सभी रसों का सार है। इसी कारण स्वकीया का प्रेम ही सच्चा प्रेम माना गया है, तीव्रता ग्रौर उत्कटता की दृष्टि से यद्यपि परकीया का प्रेम ही ग्रधिक प्रभावशाली होता है, पर स्वकीया की भावनाग्रों की परिष्कृति ग्रौर संस्कार प्रेम के सर्वोत्कृष्ट रूप हैं।

कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकीया का प्रेम है। उनके आलम्बन प्रेम के अवतार अजनायक कृष्ण हैं। कृष्ण की अपायिव सत्ता के समक्ष उन्होंने अपने हृद्य की सारी अनुभूतियाँ बिखेर दीं, तथा जीवन के कुचले हुए स्वप्नों को अपनी अद्भुत साधना के बल से आत्मा के परिष्कार में परिवर्तित कर अपनी अनुभूतियों में सत्य कर लिया। स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने कृष्ण के प्रति ही अपनी सब भावनाएँ काव्य और संगीत में बिखेर दीं। उनके नारी-हृदय ने कृष्ण का वरण पति रूप में किया। मीरा के प्रेम में विशुद्ध पत्नी-रूप का आभास मिलता है। उनकी भावनाओं में परकीया की-सी तीवता तथा उत्कटता अवश्य है; पर उसमें मद नहीं, स्निम्थता है। कविवर देव के शब्दों में परकीया उपपित के प्रेम में अपने व्यक्तित्व को औटाकर खोवे के समान कर देती है। इस प्रकार उसके प्रेम में रस तो अवश्य अधिक हो जाता है, परन्तु वह अवगुण करता है। इसके विपरीत स्वकीया का प्रेम दूध की तरह सात्विक तथा लाभप्रद होता है।

मीरा का प्रेम भी ऐसा ही सात्विक श्रौर शोधक है। उनकी भावनाश्रों में जहाँ एक श्रोर उत्कट श्रृंगारिक श्रनुभूति का व्यक्तीकरए है वहीं दूसरी श्रोर पत्नी के पूर्ण समर्परा तथा विनय श्रौर संकोच भी व्यक्त हैं। वह उनके चरणों की विनम्न बासी है, उनके साथ कीड़ा की श्रभिलाषिणी मात्र, शोख श्रौर चंचल नायिका नहीं। वह उनकी बिन-मोल चेरी है, उनके चरणों की वासी है—

ग्रथवा

मीराके प्रभुहरि ग्रविनासी चेरी भई बिन मोल।

दासी मीरा लाल गिरधर चरण कंवल पै सीर।

उनकी साधना में श्रृंगार-भावना प्रधान है। विरह अनुभूतियों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इनके श्रृंगार का संयोग-पक्ष उतना सबल नहीं जितना वियोग-पक्ष। यद्यपि दोनों ही उनके जीवन की अनुभूत भावनाएँ थीं, परन्तु विरह की तीव्रता की पराकाष्ठा पर संयोग की आकांक्षाएँ उत्पन्न होती हैं। परन्तु इस आकांक्षा में एन्द्रिय उपभोग की वासना का रंग नहीं है। उनके द्वारा चित्रित संयोग-भावनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक रूप-वर्णन और दूसरा मिलन।

रूप-वर्णन-कृष्ण के श्रनिर्वचनीय नैसर्गिक सौन्दर्य तथा उनके हृदय के भावों के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न हो गया है तथा कृष्ण के रूपजन्य मानसिक श्रानन्द की श्रनुभृति से वे श्रोत-श्रोत हैं।

उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना ही प्रधान है। कृष्ण के रूप के प्रति भावगत सामंजस्य की ही प्रधानता है। उनके गीतों के एक-एक शब्द में उनकी इन भावनाओं की व्यंजना है—

या मोहन के मैं रूप लुभानी।

सुन्दर वदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मन्द मुस्कानी।। कृष्ण के प्रति मीरा की भावनाग्रों में श्राकर्षण है जो उनके प्रेम के प्रस्फुटन में सहायक होती है।

इनके श्रतिरिक्त परम्परागत उपमानों के परिगरान के रूप में श्रीकृष्ण का सौन्दर्य श्रंकित है जैसे—

कुंडल की ग्रलक-भलक कपोलन पर छाई।
मनों मीन सरवर तिज मकर मिलन ग्राई।।
कुटिल भकुटि, तिलक भाल, चितवन में टोना।
खंजन ग्रह मधुप मीन भूले मृग छौना।।

मिलन—मीरा द्वारा चित्रित मिलन के दृश्यों में मानसिक पक्ष प्रबल तथा शारीरिक पक्ष कुंठित है। उनके स्रालम्बन की स्रपाधिवता के कारण उनकी कामनाएँ संस्कृत तथा परिशोधित हो स्रतीन्द्रिय बन गई हैं। उनकी मिलन-कामना में उनके हृदय के स्वप्न व्यक्त हैं।

वासनाश्रों के संस्कार ने उनकी एन्द्रिय इच्छाश्रों की स्वाभाविकता को विकृत नहीं होने दिया है यह सत्य है, परन्तु मीरा की भावना में नैसर्गिक सत्ता के प्रति भी मांसलता है। हाँ, उनकी भावनाश्रों की प्रगाढ़ता में मांसल स्थूलता गौगा श्रवक्य पड़ जाती है। उदाहरण के लिए-

पंचरंग चोला पहिन सखी में भिरमिट खेलन जाती। भुष्मुद में मोहे श्याम मिलेंगे खोल मिलूं तन गाती॥

श्राध्यात्मिक रूपकों के ग्रावरण में उन पंक्तियों की स्वभावोक्तियों को हम चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, पर इनको श्रिभधात्मक रूप में ग्रहण करना ही मीरा के नारीत्व के प्रति न्याय होगा।

इस प्रकार की शारीरिक ग्रभिव्यक्तियों की ग्राकांक्षाएँ भावावेश की पराकाष्ठा पर ही ग्रंकित हैं। लोक-लज्जा तथा कुल की मर्यादा के त्याग के पश्चात् उनकी कामना की चरम सीमा ग्राती है—

पिव के पलेंगा जा पौढ़ें गी मीरा हिर रंग राचूंगी।
नैतिकता के प्रेमी को इसमें अक्ष्मिलत्व दोष दिखाई देता है, तथा आस्थावान्
अपनी आस्था की नींव हिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्त इस मांसलता के सौन्दर्य को आध्यात्मिकता के आरोपए द्वारा मिटा देना चाहता है। पर इन पंक्तियों में न तो उपभोगप्रधान चेष्टाएँ हैं और न रसहीन आध्यात्मिकता। इनमें तो केवल मीरा के भावुक नारी-हृदय के चरम विकास का चित्रण है।

श्री ब्रजरत्नदास जी मीरा की इस पंक्ति पर उठे हुए श्राक्षेप का उत्तर इस प्रकार देते हैं—क्या श्री गिरधर कोई सांसारिक पुरुष थे, जिन्हें लेकर ऐसी भद्दी बातें कही गई हैं ? यह तो केवल मूर्तिमात्र है।

× × ×

श्राक्षेपकर्त्ताश्रों ने यह भा न सोचा कि मीराबाई श्रपने पिय की बित्ते भर की पलंगड़ी पर किस प्रकार जा पौढ़ेंगी।

मीरा की इन भावनाग्रों को ग्रनुचित, ग्रनिधकार या व्यभिचार कहना उनके नारीत्व का ग्रपमान करना है, परन्तु इस प्रकार की भावनाएँ किसी साकार व्यक्तित्व की कल्पना के ग्रभाव में केवल गिरधर की मूर्ति के प्रति व्यक्त की जा सकती हैं, ऐसा कहना भी उपहासप्रद है। मीरा के प्रेम में निखरी हुई कामनाग्रों का ग्रालोक है, ग्रौर इस प्रकार के संकेत उन कामनाग्रों की ग्रभिव्यक्ति के साधनमात्र है।

उनके संयोग-वर्णन में यौवन की उच्छृंखलता नहीं, एक सद्गृहस्थ नारी का मार्ववपूर्ण प्रेम है। वे स्रभिसार के लिए ग्रमावस्या की रात्रि में बाहर नहीं निकलतीं। उनके प्रेम का स्वरूप इतना पूर्ण है कि उन्हें किसी का भय नहीं, वे घोषणा करके कहती हैं—

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पित सोई।
— ख़ौर ग्रपने इस पित के प्रति भावनाओं की ही नहीं कर्तव्यों की पिरपूर्ति

भी करती हैं। उनमें प्रेम का उल्लास है, पर संयत। भावनाओं के प्रबल वेग को रोक सकने में ग्रसमर्थ होने के कारण उनके लौकिक व्यवहार यद्यपि पूर्ण ग्रसंयत हो जाते हैं, पर प्रेम के क्षेत्र में उनके कार्य-कलाप मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। उनके प्रेम में विविध नायिकाओं के ग्रसंयत किया-कलाप नहीं ग्रपितु पत्नी की मार्दव-युक्त ग्राकांक्षाएँ हैं, उदाहरएएर्थ—

साँभ भये तब ही उठि जाऊँ भोर भये उठि आऊँ। रैन दिना वाके संग खेलूँ दूर से दूर जाऊँ॥

—इन पंक्तियों में छिपी हुई ध्विन यद्यपि उनकी कामनाओं की प्यास को पूर्ण रूप से ग्रिभिव्यक्त कर देती है, परन्तु यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके ग्राधार पर मीरा का प्रेम उच्छृं खल तथा ग्रसंयत ठहराया जा सके। उनकी उक्तियों में पत्नी के कर्तव्यशील तथा रूमानी दोनों ही ग्रंश व्यक्त हैं। ग्रपनी ग्रिभिलाषाओं की परिनृतित वह ग्रपने पित से करवाना चाहती हैं जिनकी वे दासी हैं—

श्रव छोड़त नहीं बने प्रभूजी हंसि कर तुरत बुलावो हो। मीरा दासी जनम जनम की श्रंग से श्रंग लगावो हो।।

परन्तु इस अतृति को स्थूल रूप में ग्रहण करना मीरा के प्रति अपराध होगा। उनके इस प्रकार के पदों में उन्मुक्त रोमांस नहीं स्थायित्व है। उनका प्रण्य निवेदन-संयत और गाई स्थिक है। स्त्री की प्रवृत्ति में ही वह असंयत उच्छृ खलता नहीं जो पुरुष में होती है, अतः एक तो इस कारण और कुछ अंशों में सामाजिक वन्धनों के का गण उसे अपने असंयत उद्गारों को अपने ही तक सीमित रखना पड़ता है, परन्तु यह बन्धन लौकिक प्रण्य की स्वीकृति में ही कुछ मूल्य रखते हैं। मीरा के अपाथिव प्रेम का तो प्रादुर्भाव ही सामाजिक बन्धनों तथा लोक-मर्यादा की भावना को कुचलकर हुआ था, परन्तु आलम्बन की अपाधिवता के प्रति उद्गारों में भी स्वकीया भावनाएँ ही व्यक्त हैं।

मीरा ने स्रपनी स्रतृप्त स्राकांक्षास्रों को श्री गिरधरनागर के चरणों में उँडेल-कर उनका पूर्ण परिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ संस्कृत होकर स्रतीन्द्रिय बन गई थीं, स्रौर उनका नारी-हृदय विश्वास स्रौर साधना की कसौटी पर निखरकर नैसींगक। परन्तु स्रपाथिव के वित्र प्रणय निवेदन के स्पन्दन के मूल में प्रच्छन्न रूप में उनकी स्रतृष्ति ही व्यक्त है, जिसकी संस्कृत तथा शोधक भावनाएँ पदों के रूप में शाइवत बन गई हैं। कामना के परिष्कार के उदाहरणस्वरूप उनका यह पद लीजिए—

राएा जी मैं तो साँवरे रंग राती।

जिनके पिया परदेस बसत हैं लिख-लिख भेजत पाती। मेरा पिया मेरे हृदय बसत है यह सुख कह्यो न जाती॥ भूठा सुहाग जगत का री सजनी, होय होय मिट जासी।
में तो एक श्रविनासी बर्डेंगी, जाहे काल नहीं खासी।।
श्रौर तो प्याला पी पी माती में बिन पिये मदमाती।
ये प्याला है प्रेम हरी का, में छकी रहूँ दिन राती।।
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, खोल मिली हरि से नाती।
राएगाजी में तो "

विरह मीरा की अनुभूत भावना थी, पर संयोग केवल आकांक्षित । आलम्बन की अपाथिवता के कारए। इस आकांक्षा की मानसिक पूर्ति ही सम्भव थी, अतः संयोग की चेष्टाओं, कार्य, व्यापारों इत्यादि का अनुभव तथा उन्नयन उनके लिए असम्भव था, उनकी आत्मा ने मानसिक प्रेम विभोरता के अतृष्त क्षरों का अनुभव किया था। उनकी रागानुरागाभिक्त के इतिहास का आरम्भ आकर्षण्यन्य संयोग-भावना से होता है। स्वप्न में वे अपने अपाथिव प्रणय के इतिहास का प्रथम पृष्ठ आरम्भ करती हैं—

माइ म्हाँने सपने में बरी गोपाल ।
राती पीती चुनरी ब्रोढ़ी मेंहदी हाथ रसाल ।
मीरा के प्रभु गिरधरनागर करी सगाई हाल ॥
अपने मनोबांछित वर से श्रनुरक्ति की घोषणा वे निर्भय शब्दों में करती हैं—
में श्रपने सेंगा संग साँची।

ग्रब काहे की लाज सजनी परगट ह्वं नाची।
दिवस भूख न चैन कबहूँ नींद निसि नासी।।
प्रियतम के रंग में रंजित होकर उनकी कामना विकास के श्रग्र सोपान के लिए मचलती है, श्रौर एक नारी का सरल हृदय पुकार उठता है—

मोरी गलियन में स्रावों जी घनश्याम । पिछवाड़े स्राये हेला दोजो, ललिता सखी है म्हारो नाम ॥ पैयाँ परत हूँ, विनती करत हूँ, मत कर मान गुमान । मीरा के प्रभु गिरधरनागर, तोरे चरन में ध्यान ॥

श्रपाधिव के प्रति इन पाधिव भावनाश्रों में उनके नारी-हृदय का स्पन्दन है। भावना श्रागे बढ़ती है। मन में बसे गिरधर गोपाल के श्राकर्षण के प्रति वे केवल मुग्ध ही नहीं हैं, श्रपने प्रेम का उन्हें श्रभिमान है श्रोर प्रियतम पर मानो श्रहसान जमाती हुई वे कहती हैं—

तेरे कारण स्याम सुन्दर सकल लोगा हँसी।
कोई कहे मीरा भई बावरी कोई कहे कुल नसी।
कोई कहे मीरा दीप श्रागरी नाम पिया सूँ रसी।।

इस प्रकार श्राकर्षण, श्रासिक्त, तन्मयता तथा विद्वलता के विविध सोपानों को पार करती हुई उनकी श्रनुभूतियाँ मानिसक उन्नयन की वह श्रवस्था ग्रहण करती हैं, जहाँ िय श्रौर प्रियतम का तादात्म्य हो जाता है, श्रणु विराट में लय होकर श्रपने श्रस्तित्त्व को भूल जाता है। लोकलाज, कुल-मर्यादा सब कुछ भूल, श्रात्मविभोर हो श्रात्मा गा उठती है—

घट के पट सब खोल दिये हैं, लोकलाज सब डार रे। होली खेल प्यारी पिय घर श्राये, सोई प्यारी पिय प्यार रे।। इस प्रकार गगन-मंडल पर लगी हुई प्रियतम की शब्या उनके लिए पूर्ववत् श्राकाश-कुसम नहीं रह जाती। शूलों की शब्या की वेदनायुक्त तड़पन उनकी निद्रा का व्याघात नहीं करती—

शूलो ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ? गगनमंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय ? बिंक प्रियतम में लय होकर उनकी भावनाएँ गा उठती हैं—

हम बिच तुम बिच अन्तर नाहीं जैसे सूरज धामा।

मीरा की काव्य कला—हिन्दी में गीतिकाव्य परम्परा का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यिक श्रपभ्रं श साधारण जनता की भाषा में परिणित हो रहा था, बौद्ध धर्म के सिद्ध ग्राचार्यों ने मत के प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी। इन पदों में प्रथम पंक्ति की ग्रावृत्ति के लिए टेक का ग्रभाव था। इन गीतों की रचना रागबद्ध है, परन्तु भाषा के ग्रपरिष्कार तथा प्रवाहहीनता ग्रौर विषय की दुष्हहता तथा नीरसता के कारण ये न तो सरस हैं ग्रौर न गेय। ये ग्रधिक मात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्णानात्मक तथा उपदेशात्मक हैं जहाँ कुछ ग्रानुभवपूर्ण उदगार है उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान है। नाथपंथी साधुग्रों ने भी ग्रपने मत के प्रचार के लिए ग्रनेक गीतों की रचना की। तदनन्तर इस पद-परम्परा को महाराष्ट्र के किवयों तथा उत्तरापथ के संत किवयों ने थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ प्रचलित रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना की ही प्रधानता है। शुद्ध भावना तथा स्वानुभूतियों की ग्रभिव्यक्ति इन रचनाग्रों में बहुत कम है।

नीरसता, भाषा की विकृति तथा उपदेशात्मक प्रचारों के दोषों से रहित, शुद्ध भावनाग्रों की ग्रभिव्यक्ति तेरहवों शताब्दी में रचित जयदेव की संस्कृत रचना भीत गोविन्द' में मिलती है। इसके ग्रनन्तर पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में मैथिली में विद्यापित, गुजराती में नरसी मेहता तथा बंगला में चंडीदास इत्यादि भावुक कवियों के गेय पदों की रचना की। हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने ग्रपने उपास्य

के लीला रूप के विभिन्न श्रंगों को श्रपनी साधना का प्रेय बनाकर संगीतबद्ध पदों की रचना की ।

मीरा ने भी ग्रपनी ग्रन्तर्मुखी ग्रनुभूतियों की ग्रभिव्यक्ति के लिए मुक्तक परम्परा की पद-शंली का ग्रनुसरण किया। उनके काव्य में बौद्धिक तत्व का प्रायः पूर्ण ग्रभाव है, ग्रतः उनकी भावनाओं का स्रोत उल्लास तथा वेदना के रूप में काव्य शौर संगीत में फूट पड़ा है शौर भाषाओं के चरमोत्कर्ष की ग्रभिव्यक्ति संगीत प्रधान गीतिकाव्य में ही सफलतापूर्वक सम्भव हो सकती है। छन्दों तथा मात्राओं के बन्धन में भावनाओं को बाँध सकने में ग्रसमर्थ, भावुक भक्तों तथा कवियों ने मुक्त पदों में ही ग्रपनी ग्रनुभूतियों का चित्रण किया है। दूसरे कवियों की ग्रनुभूतियों का व्यक्तीकरण राधा तथा गोपियों के माध्यम से हुआ है, परन्तु मीरा के पदों में उनकी ग्रपनी व्यथा व्यक्त है, यही कारण है कि वे ग्रधिक सजीव तथा प्रभावपूर्ण है। इनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी पागल ग्राकांक्षाओं का स्पष्ट ग्राभास मिल जाता है।

मीरा के पदों में उनके ग्राभ्यंतरिक भावों का पूर्ण प्रकाशन है। उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप इन पदों में व्यक्त है। उनके जीवन के ग्राभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों ही पक्षों की छाया इन गीतों में मिलती है। कृष्ण के सौन्दर्य के प्रति ग्राकर्षण, उसका विकास ग्रौर तद्जन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनाश्रों का प्रदर्शन ग्रनेक वर्णनों द्वारा किया गया है। मानसिक यातनाश्रों के उपरान्त ग्रभीष्ट मिलन के मुख की ग्रभिव्यक्ति है।

मीरा के पदों में अनुभूतियों की तीव्रता तथा गहनता है, पर अनेकता नहीं। उनके काव्य की सरसता में (अनेकरसता) का अभाव खटकता है। उनके जीवन में एक ही भाव है और एक ही रस। मधुर भावनाजन्य आनन्द तथा विषाद की कितपय भावनाएँ उनके जीवन में व्याप्त हैं। उन्हों की आवृत्ति उन्होंने बार-बार अनेक पदों में की है। मानवमात्र के हृदय की कोमल अनुभूतियाँ अपनी असीम महानता तथा गाम्भीयं के साथ मीरा की सीमित अनुभूति भावनाओं में बँधकर एकरस हो गई हैं। परन्तु इस पुनरावृत्ति में नीरसता नहीं आने पाई है। अनुभूतियों तथा भावपक्ष की प्रधानता से साधाररातम उक्तियाँ भी माधुर्य भाव से आत-प्रोत हैं।

सरलता, गाम्भीर्य तथा स्वच्छन्दता आदि उनके काव्य के मुख्य गुरा हैं। स्वच्छन्दता तथा उच्छू खलता माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति में प्रायः साथ-साथ आती हैं। जहाँ भावनाएँ उन्मुक्त हुईं, आकांक्षाएँ उच्छू खल होकर असंयत हो जाती है, पर मीरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते हुए भी श्रृंगारिक असंयत भावनाओं का अभाव है। यह उनके काव्य की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके प्रेम के इसी निर्मल रूप के द्वारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तथा असाधारणत्व के प्रति धारणा बनती है। उनकी पारलौकिक भावनाओं के संसार की नींच सांसारिकता के स्यूह को

ढहाकर खड़ी होती है, जहाँ सामाजिक बन्धन तथा नैतिक श्रृंखलायें प्रेम के एक भटके से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती हैं । जीवन की यही स्वच्छन्दता उनके पदों में भी व्यक्त है ।

मीरा के भाव भी गहन थ्रौर गम्भीर होते हुए ग्रत्यन्त सरल हैं। श्रलंकारों के भार से लदे पदों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृत्रिम सौन्दर्य वा ग्राकर्षण चाहे हो, परन्तु उस कृत्रिमता की तुलना मीरा की सरल स्वभावोक्तियों के कोमल सौन्दर्य के समक्ष नहीं ठहर सकती। उनकी किवता का सौन्दर्य उस स्वन्छन्द प्रामबाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सौन्दर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई ग्रंथियाँ हैं न ग्राडम्बर, विकास के प्रवाह में जिसने कोई ग्राडम्बर नहीं देखा, किसी विषमता की पर्वाह नहीं की। कोमल कल्पना की ग्रालम्बन, इस बाला की जिस प्रकार कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों के ग्राडम्बर से ढकी हुई महिला से तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मीरा की कोमल ग्रनुभूतियों से भरे हुए काव्य की तुलना ग्रलंकारों तथा छन्दों के बल पर ही सुन्दर लगने वाले काव्य से करना उपहासप्रद है। परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि सरलता तथा स्वच्छन्दता में ग्रामीणता ग्रीर खुरदरापन नहीं है, उसमें स्वच्छन्द मृगी की ग्रल्हड़ता तथा भोलापन है, ग्रनुभूतियों के ग्रावेग का संगीत है पर संयत, संस्कृत तथा परिष्कृत प्रेम का उत्साह है, भावों को इस सरिता की चंचल उमियाँ हिन्दी साहित्य के विशाल सागर में ग्रपना पृथक् तथा महत्त्वपूर्ण ग्रस्तित्व रखती हैं।

अलंकार—मीरा के काव्य का कलापक्ष प्रायः नगण्य है। मीरा सर्वप्रथम एक भक्त थीं। उनके नारी-हृदय की श्रद्धा तथा ग्रास्था अनुभूतियों द्वारा ही प्रस्फुटित हुई है। काव्य में उनका परिगणन भाषा में व्यक्तीकरण तथा भावों की गहनता के कारण ही किया जा सकता है। वे स्वतः एक कलाकार नहीं थीं, कला की साधना को लक्ष्य बनाकर उन्होंने अपने पदों की रचना नहीं की, परन्तु भावोत्तेजन की स्पष्ट अभिव्यक्ति की चेष्टा में यत्र-तत्र अलंकारों की योजना स्वतः हो गई है। दूसरे अलंकारों की अपेक्षा रूपक का प्रयोग बहुत हुआ है। श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने मीरा द्वारा प्रयुक्त अनेक अलंकारों के नाम दिये हैं जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति तथा अनुप्रास मुख्य हैं। सांग रूपक के कई सुन्दर तथा मार्मिक उदाहरण उनकी रचनाओं में मिलते हैं—

या तन को दिवला करों, मनसा करों बाती हो। तेल भरावों प्रेम का, बारों दिन राती हो॥ पाटी पारों ज्ञान की, मित माँग सँवारों हो। तेरे कारन साँवरे, धन जोवन वारों हो॥

या सेजिया बहुरंग की, बहु फूल बिछाये हो। पंथ जोहों स्याम का अजहुँ नहीं श्राये हो।।

उपमा श्रलंकार की योजना भी बड़ी सुन्दर ग्रौर स्वाभाविक हैं, परन्तु इनके बन्धन के मूल में सचेष्ट कला नहीं है। श्रनुभूतियों की श्रजस्त्र धारा की श्रभिव्यक्ति में सादृश्य योजनाएँ स्वतः ही श्रा गई हैं; जैसे—

पानाँ ज्यूँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिड रोग।

संयोग-सुख की चरमावस्था में उनके स्वर कोकिल के गान का माधुर्य एकत्र करने को ग्राकुल हो उठते हैं---

में कोयल ज्यूँ कुरलाऊँगी।

कृष्ण के रूप-वर्णन में साहित्यिक परम्परा का श्रनुसरण कर उन्होंने श्रनेक उत्प्रेक्षाश्रों की कल्पना की है, जो पर्याप्त सफल तथा सुन्वर हैं—

> कुंडल की ग्रलक भलक, कपोलन पर छाई। मनो मीन सरवर तजि, मकर मिलन धाई।।

इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी, श्राकाश तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरण उनकी भावनाश्रों के समभागी बनते हैं; इसं समत्व का वर्णन वह इस प्रकार करती हैं—

> उमँग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे, दामिगाी छोड़ी लाज। धरती रूप नव धरिया, इन्द्र मिलगा के काज।।

विरह की तीव उत्कटता की व्यंजना श्रनेक स्थलों पर उन्होंने श्रत्युक्तियों द्वारा की है। परन्तु इन श्रत्युक्तियों का, भावपक्ष इतना प्रवल है कि श्रत्युक्तिजन्य उपहास नहीं श्राने पाता श्रौर विरहानुभूतियों की तीव्रता की करुए।, पूर्ण रूप से हृदय पर व्याप्त हो जाती है। रीतिकालीन नायिका की भाँति उनके विरह में वह उपहासप्रद श्रत्युक्ति नहीं है, जिससे श्रपनी क्षीएता के कारए। श्रपनी क्वासों की गित वहन करने में भी वह श्रसमर्थ है। मीरा की श्रत्युक्ति का प्रभाव करुए।त्मक है—

माँस गले गल छोजिया रे, करक रह्या गल माँहि। भ्राँगुरिया री मूँदड़ी, भ्रावन लागी बाँहि।

तथा

ग्राऊँ म्राऊँ कर गया सौंवरा, कर गया कौल ग्रानेक ।

गिराता गिराता धित गई उँगली, धित गई उँगली की रेख ।।

यद्यपि उपर्युक्त म्रानेक म्रालंकारों की भलक उनके काव्य में मिलती है, परन्तु मीरा

ने कला रूप में उनको नहीं म्रापनाया । उनके हृदय की तीव वेदनायें तथा गहन

ग्रानुभूतियाँ ग्रापने में इतनी सजीव तथा मुन्दर हैं कि छन्द, म्रालंकार, ध्विन इत्यादि ।

काव्य कला के म्रानेक ग्रंगों की कोई सार्थकता नहीं है । यीरा के प्रेम के म्रापर सागर

की तरंगित लहरों का सौन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुम्रा है। भावनाम्रों की यही एकनिष्ठा मीरा के काव्य का प्रारा है, जो साहित्यिक परम्पराम्रों का निर्वाह करने वाले म्रनेक कवियों की रचनाम्रों से म्रधिक सप्रारा तथा सजीव है।

छुन्द्—मीरा के पदों की स्वच्छन्द गित तथा मधुर संगीत पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि उन्होंने ग्रपने भावों की ग्राभिच्यिक्त करने के लिए भाषा को छन्द ग्रथवा पिगल के बन्धनों में नहीं बाँधा। उनकी रागात्मक श्रनुभूतियाँ संगीत के माधुर्य में बिखर गई थीं। उनके छन्दों के रूप पूर्णतया स्वच्छन्द हैं, जिनमें समय तथा स्थान के ग्रीर संगीत की सुविधाग्रों के ग्रनुसार ग्रनेक परिवर्तन किये गये हैं। उनके भावों के ग्रनुरूप ही उनके छन्द की गित का निर्माग होता है। कहीं मात्राएँ ग्रधिक हैं तो कहीं कम; ग्रीर कहीं यित-भंग है। सारांश यह कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपूर्ण संगीत का कोई नियम नहीं, वह भी स्वच्छन्द है।

श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने लगभग पन्द्रह प्रकार के छंद उनकी पदावली में बताये हैं। इन छंदों के प्रयोग में दोष श्रा गये हैं, परन्तु मात्राश्रों की संख्या तथा श्रन्य साम्यों के द्वारा श्रनेक छंदों का प्रयोग प्रमाशित किया है। जिन छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है उनमें मुख्य ये हैं—

सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान सवैया, शोभन छंद, ताटंक छंद, कुंडल छंद।

सार छंद—इस छंद का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदों में हुम्रा है। इस मात्रिक छंद में १६ तथा १२ के विश्राम से २८ मात्राएँ होती हैं। श्रन्त में दो गुरु होते हैं। मीरा के जिन पदों में इस छंद का प्रयोग है उनमें कहीं-कहीं निरर्थक सम्बोधनों के प्रयोग के कारए। उन्हें सदोष कहा जा सकता है, ग्रन्यथा वे पूर्ण रूप से इस छंद के ग्रन्तर्गत ग्रा जाते हैं यथा—

में तो श्रपने नारायरण की, श्रापिह हो गई दासी रे ! इसी प्रकार—

में जमुना जल भरन गई थी, श्रागयो कृष्ण मुरारी हे माय ! इस पद की प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त यह निर्र्थक 'हे माय' उसे सदोष बना देता है। परन्तु ऐसे उदाहरण इतने श्रधिक हैं कि इन निर्थक शब्दाविलयों को निकालकर इन पदों को सार छंद के श्रन्तर्गत रखना श्रनुचित नहीं प्रतीत होता।

सरसी छुंद --इस छंद का प्रयोग भी मीरा के पढ़ों में बहुलता से मिलता है। इसमें १६ तथा ११ के विश्वाम से २७ मात्राएँ होती हैं तथा ग्रन्त में गुरु व लघु ग्राते हैं। इन पढ़ों में भी निरर्थक शब्दों द्वारा ग्रन्त ही छंद की मात्रा में ग्रभिवृद्धि कर उसे सदोष बना देता है। उदाहरणार्थ--

वादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोर छैं जी।
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, चरगों में म्हारो जोर छैं जी।।
इस छंद के पदों में श्रनेक स्थलों पर मात्रा-भंग तथा यति-भंग का दोष श्रा
गया है।

विष्णु पद — इसका प्रयोग भी मीरा के पदों में हुन्ना है। इसमें १६ तथा १० के विश्राम से २६ मात्राएँ होती हैं न्नौर इसके म्नंत में गृरु लघु म्नाते हैं। इस छंद में भी दें न्नादि के प्रयोग उसे सदोष बना देते हैं। उदाहरणार्थ —

राम नाम जप लीजे प्राग्गी, कोटिक पाप करे रे। जनम जनम के खत जुपुराने, नाम हि लेत फटे रे।।

दोहा छंद—दोहा छंद का प्रयोग मीरा ने किया है, परन्तु पूर्गतया, छंद के नियमों का अनुसरण प्रायः नहीं है, संगीत की लय से सामंजस्य उत्पन्न करने के ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की है। इस छंद के विषम चरणों में १३ तथा सम चरणों में ११ मात्राएँ होती हैं, परन्तु इनमें भी 'हैं' तथा 'जी' इत्यादि के प्रयोग से मात्राओं की संख्या बढ़ गई है—

भूठा मानक मोतिया री भूठी जगमग जोति। भूठा सब ग्राभूखना री साँची पिया जी री पोति॥ इनके बीच में प्रयुक्त 'री' इस छंद की गति को ग्रसम बना देता है। इसी प्रकार—

श्रविनासी सूँ वालमा है, जिनसूँ साँची प्रीत। मीरा कूँ प्रभू मिला है, एही जगत की रीत।।

समान सवैया—मीरा द्वारा प्रयुक्त इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन हुआ है। इसमें १६ तथा १६ के विराम से ३२ मात्राएँ होती हैं श्रौर इसके श्रन्त में भग्गा श्रर्थात् ऽ।। श्राता है। इस छंद के नियमों में श्रनेक उल्लंघन हैं; उदाहररण-स्वरूप एक पद लोजिए—

श्रांबा की डाल कोयल इक बोले, मेरो मरएा श्रस जगकेरी हाँसी। विरह की मारी मैं बन बन डोलूँ, प्रान तर्जू करवत ज्यूँ कासी।।

तारं क छंद — इस छंद में १६ तथा १४ के विश्राम से ३० मात्राएँ होती हैं। इसके श्रंत में साधारणतः मगरा श्राना चाहिए, कहीं कहीं एक गुरु का प्रयोग भी मिलता है, उदाहरणार्थ—

उड़त गुलाल लाल भये बादल, पिचकारित की लगी भरी री ! चोवा, चंदन श्रीर श्ररगजा, केसर गागर भरी घरी री !

म्रंत का री केवल संगीत की लय बनाने के लिए ही प्रयुक्त हुम्मा है। कुंडल छंद—इस छंद के भी प्रयोग में नियमों का बहुत उल्लंघन किया गया है। इसमें १२ तथा १० के विराम से २२ मात्राएँ होती हैं। प्रयोग की श्रशुद्धि के प्रमागस्वरूप यह पद लिया जा सकता है—

> गोहने गुपाल फिर्ल ऐसी श्रावत मन में। श्रवलोकन वारिज वदन विवस भई तन में॥ × × ×

मुरली कर लकुट लेइ, पीत वसन धारूँ। काछि गोप भेष मुकुट, गोधन संग चारूँ।।

प्रथम पंक्ति के सम चरण की मात्राश्रों की विषमता से ही यह सम्पूर्ण पद सदोष हो गया है। इन मात्रिक छंदों के ग्रतिरिक्त कुछ वर्णिक छन्दों का प्रयोग भी मिलता है जिनमें मनहर कवित्त मुख्य है।

इस प्रकार मीरा के काव्य में छंदात्मक संगीत के पूर्ण अभाव का निष्कर्ष भ्रममूलक सिद्ध होता है। भाव संगीतबद्ध होकर ही गय पदों का रूप ग्रहण करते हैं, मीरा के पदों को पूर्ण मुक्त छंदों की संज्ञा दे देना अनुचित है। उनके काव्य में जो लय तथा संगीत है, उसे सहसा भावनाओं का अजस्त्र प्रभावमात्र मान लेना तर्क-संगत नहीं है। यह सत्य है कि भाव काव्य की आत्मा है, पर जहाँ भावनाएँ गीत बनकर प्रस्फुटित होती हैं, वहाँ सचेष्ट कला की अति चाहे न हो, परन्तु कला का अस्तित्व अनिवार्य होता है।

मीरा को संगीत का पूर्ण ज्ञान था । उन्होंने ग्रपने पदों की रचना रागरागिनियों के अनुसार की है। उनके पदों में ग्रनेक ज्ञास्त्रगत छंदों का प्रयोग भी
मिलता है, इन प्रयोगों को ग्राकस्मिक मान लेना काव्य तथा कला की उपेक्षा के
साथ-साथ मीरा के संगीत तथा काव्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य में
छंदों का प्रयोग भावनाओं की सरस तथा लयपूर्ण ग्रभिव्यक्ति के लिए हुग्ना है, यह
कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएँ काव्य-नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं,
यह कहना भामक है। उन्होंने पदों की रचना के उपयुक्त ग्रनेक प्रचलित छंदों में
ग्रयनी रचनाएँ कीं, जिसमें लोकगीतों में प्रयुक्त शब्दावलियों का भी प्रयोग किया।
लोकगीतों के इसी प्रभाव के कारण उनके पदों में ऐसे निरथंक प्रयोग मिलते हैं, जो
केवल गाने की रोचकता वृद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग के
साथ-साथ ही उन्होंने छंदों के नियमों की मर्यादा भंग की है। रे, री, जी, ए, माय,
हो, माई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोकगीतों का पुट देकर ग्रधिक स्वाभाविक तथा गय बना देते हैं।

पद-रचना वरम्परा में, श्रौर विशेषकर रामबद्ध रचनाश्रों में, इस प्रकार के

प्रयोग श्रक्षम्य नहीं माने जाते। किसी विज्ञिष्ट राग की सुविधानुसार एक ही पद में कई छंदों का प्रयोग, श्रथवा दो भिन्न-भिन्न छंदों का सिम्मिश्रएा काव्य-दोष नहीं ठहराया जा सकता। मीरा के ऐसे श्रनेक पद हैं जिनमें भिन्न-भिन्न छंद एकत्रित हो गये हैं। ऐसे पदों को सदोष नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग हुआ हो उनका शुद्ध प्रयोग ही श्रभीष्ट होता है। मीरा के छंद इस दृष्टि से घोषयुक्त हैं, विविध छंदों के प्रयोग में मात्राओं में नियम-भंग श्रनेक स्थानों पर मिलता है, परन्तु यह दोष भी उन्हीं स्थलों पर श्राया है जहाँ पद को रागबद्ध करने के लिए विभिन्न तालों के साथ उनका सामंजस्य करने का प्रयास किया गया है, ऐसे ही स्थलों पर पिंगल के नियम भंग किये गये हैं। संगीत की सुविधानुसार हस्व की गएाना दीर्घ रूप में तथा दीर्घ की गएाना हस्व रूप में करनी पड़ी है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मीरा की ग्रजस्न भावनाग्रों का स्रोत छंदों द्वारा उद्भूत संगीत के लय में बँधकर प्रवाहित होता है । श्रनुभूतियों का प्रवाह छंदों की परिधि से टकराकर नहीं रह जाता, अनेक बार सीमा की मर्यादा का उल्लंघन कर पूर्ण वेग से विकास की ग्रोर ग्रग्नसर होता है, परन्तु इस ग्रावेग में ग्रसंयत उच्छू खलता नहीं, संयत प्रवाह तथा रागाः मक लय है, जिसका श्रेय उनकी रागात्मक ग्रनुभूतियों के साथ-साथ उनके कला-परिचय तथा संगीत प्रेम को भी है।

मोरा की भाषा—प्रत्येक किव की भाषा स्थान तथा काल से प्रभावित होती है। मीरा की रचनाओं के साथ भी यही सिद्धान्त शत-प्रतिशत लागू होता है। उनके जीवन के तीन मुख्य कीड़ास्थल रहे। शैशव तथा गाईस्थ्य जीवन राजस्थान में व्यतीत कर वे वृन्दावन गईं, तहुपरान्त द्वारिकापुरी में जाकर जीवन के शेष दिन बिताये। इन तीनों ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी रचनाओं में मिलता है। राजस्थानी, बर्जभाषा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यथेष्ट संख्या में उनके पद शुद्ध गुजराती में प्राप्त होते हैं।

पद चाहे गुजराती के हों या ब्रजभाषा अथवा राजस्थानी के, सरलता तथा आडम्बरहीनता सबके गुए हैं। उनकी भाषा में अलंकारों का विधान नहीं, भाषा को सुन्दर बनाने का कलापूर्ण प्रयास उसमें नहीं दृष्टिगत होता, परन्तु भावों की अभिन्यक्ति में पूर्ण सफलता तथा परिष्कार दृष्टिगोचर होता है। उनकी अनलंकृत भाषा का सौंदर्य अनूठा है। उनकी सर्वग्राहक प्रवृत्ति ने जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया उसे ग्रहए। किया, परन्तु उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन सदैव जनता की ही भाषा रही, साहित्यक विद्वज्वनों की नहीं।

राजस्थान में भाषा दो रूपों में विकसित हो रही थी—पश्चिमी राजस्थानी तथा पूर्वी राजस्थानी । पश्चिमी राजस्थानी का प्रयोग साहित्यिक रूप में करने वाले

चारएा तथा जैन किव थे। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था। इसिलए एक ग्रोर इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का ग्रभाव तो है ही दूसरी ग्रोर उसमें प्राकृत तथा ग्रपभंश की ग्रनेक विशेषताएँ संरक्षित रहीं, ग्रौर दुर्भाग्यवश विकास के श्रनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर ग्रधिकतर ग्रपने प्रान्तीय रूप में ही सीमित रह गईं।

पूर्वी राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत श्रधिक है। इसी का विकसित रूप ग्रागे चलकर ब्रजभाषा के रूप में प्रचलित हुग्रा । उस काल की पिंगल भाषा तथा शुद्ध भाषा में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ मौलिक ग्रन्तर है। मीरा के राजस्थानी में लिखे हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान है। डिंगल के शब्दों का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है, पर पूर्वी राजस्थानी ही उनकी भाषा का मुख्य रूप है। श्री मुरेन्द्रनाथ सेन ने ग्रपने लेख 'मेवाड़ कोकिल मीराबाई' में एक समस्या की ग्रपेक्षा की है। यह एक समस्या ग्रपने हल की ग्रपेक्षा करती है कि उस समय की परम-प्रिय डिंगल को छोड़कर मीरा ने हिन्दी में ही भजन क्यों गाये? राजस्थानी भाषा की उपर्युक्त विवेचना इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देती है।

मीरा की राजस्थानी में पिगल का रूप ही प्रधान है, परन्तु पिगल के शब्दों का समावेश यत्र-तत्र हो गया है । जैसे—

सखी मेरी नींद नसानी हो।
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रैन बिहानी हो।।
श्रंगि श्रंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो।
श्रन्तर वेदन विरह की वह पीर न जानी हो।।
ज्यं चातक घन को रटे, मछरी जिमि पानी हो।
मीरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बुध बिसरानी हो।।

यों तो मीरा के गुजराती पदों का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है। इन्हीं के ग्राधार पर उन्हें गुजराती भाषा के ग्रग्रगण्य कवियों में स्थान प्राप्त है। उनके वे पद तो स्वतन्त्र ग्रालोचना की ग्रपेक्षा रखते हैं, परन्तु हिन्दी में लिखे पदों में भी गुजराती की स्पष्ट छाप है। उदाहरएगर्थ—

> प्रेम नी प्रेम नी मोहे लागी कटारी प्रेम नी। जल जमुना माँ भरवा गमांतां, हती गागर माथे हेम नी।

इसके श्रितिरिक्त पंजाबी, खड़ीबोली, तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके पदों में दिखाई पड़ता है। यद्यपि मीरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गौगा है, परन्तु उनके प्रयोग में भी सौंदर्य तथा सरलता का हनन नहीं होने पाया है। उदाहरण के लिए—

हो कानाँ किन गूँथी जुल्फाँ कारियाँ पूर्वी का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है—

जसुमित के दुवलाँ, ग्वालिन सब जाय। बरजहु श्रापन दुलस्वा हमसे श्ररुभाय।।

मीरा की भाषा की इस अनकरूपता का एक कारण उनके पदों की लोक-प्रियता तथा गेयात्मकता है। माधुर्य तथा प्रसाद गुण प्रधान होने के कारण उनके पद सर्वसाधारण में प्रचलित होते गये। समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिण भूमि, साधना श्रौर विश्वास-प्रधान उस धार्मिक युग में मीरा की मधुर वाणी से गूँज उठा।

बंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापथ से महाराष्ट्र, गुजरात श्रोर दिक्षिएगत्य तक उनके गान जनता की वाएगी में मुखरित हो उठे। तत्पश्चात् परम्परागत विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र श्रोर सार्वजनिक लोकप्रियता के कारएग उनके गीतों के बाह्य परिधान में श्रनेकरूपता श्रा गई। मीरा के नाम से श्रनेक पद लिखकर उनके पदों के नाम से प्रचलित किये गये, पर मीरा की श्रमर माधुर्य भावना की तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते हैं कि प्रक्षिप्त पदों तथा मौलिक पदों के मध्य एक निश्चित रूपरेखा खींची जा सकती है। मीरा के गीत जनवाएगी की महत् शक्ति में स्थान प्राप्त कर सर्वयुगीन तथा सर्वकालीन बन गये हैं।

इस प्रकार मीरा का नैर्सागक व्यक्तित्व हिन्दी काव्य जगत् में शाइवत बन गया है। उनकी चरम अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्तियों ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। मीरा किव नहीं थीं, यह कथन काव्य रस से अनिभन्न उन कृत्रिम व्यक्तियों की मूढ़ता का परिचायक है जो सचेष्ट छंद रचना तथा अलंकार विधान को ही कला मानते हैं। मीरा की कला उनकी सरस अनुभूतियों तथा आडम्बरहीन सरलता में निहित है। उनका काव्य उनके हृदय की अनुभूतियों हैं, अन्तर्वेदना का चीत्कार मीरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित है। जायसी, सूरदास तथा विद्यापित की शास्त्रगत परम्पराबद्ध विरहोक्तियाँ विदग्धता तथा चमत्कार की दृष्टि से चाहे मीरा की किवता विरह-व्यंजना से आगे हो, परन्तु उनका बहिर्मुखी दृष्टिकोगा मीरा के आभ्यंतिरक विरह की अनुभूतियों की उत्कृष्टता को स्पर्श भी नहीं कर सकता। मीरा चिर-आकुल विरहिगी थीं, उनके गीतों में व्यक्त विरह-भावना अनुपम अनुलनीय है। अन्तर्वेदना का इससे सजीव चित्र अन्य किस किव की रचना में मिलेगा—

राम मिलन के काज सखी मेरे श्रारित उर में जागी री।
तलफत तलफत कल न परत है, विरहबागा उर लागी री।
विरह भुवंग मेरो उस्यो है कलेजो, लहिर हलाहल जागी री।।
मीरा में काव्य-रचना की नैसर्गिक प्रतिभा थी। पाण्डित्य, साहित्य तथा कला

सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान के श्रभाव के कारण उन्हें भिक्त शाखाओं के महान् कियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । परन्तु दर्द दीवानी मीरा की प्रेमानुभूतियों की स्वच्छंदता, सौंदर्य तथा माधुर्य की समता श्रन्य कहीं श्रसम्भव है । उनके नैसर्गिक व्यक्तित्व की श्रनुपमयता की भाँति ही उनका काव्य भी श्रनुपम है, जिनमें उनकी विह्वल भावनाएँ व्यक्त है जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुक्त परन्तु उनकी मर्यादापूर्ण मधुर भावनाएँ मुखरित हो उठती हैं—

लोक लाज कुल कारिए जगत की, दई बहाय जस पाराी। अपने घर का परदा कर ले, में अबला बौराराी।।

गंगाबाई—(विट्ठल गिरधरन) गंगाबाई के स्वर कृष्ण काव्यधारा में मिले हुए उस निर्भारणी के एकान्त प्रवाह के सदृश हैं, जिसके सौंदर्य तथा संगीत का महत्त्व, प्रमुख धारा में लय होने वाले बृहत्तर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह जाता है। गंगाबाई श्री विट्ठलदास जी की शिष्या थीं। विट्ठलनाथ जी के ग्रन्य शिष्य जहाँ ग्रष्टछाप में कृष्ण के सखाग्रों के प्रतीक बनकर वैष्णव जगत् के माध्यम से हिन्दी में ग्रमर हो गये, वहीं गंगाबाई के सरस पदों की प्रतिध्वित एक सीमा में ही गूँजकर विलीन हो गई। कृष्ण भित परम्परा की इस कवियत्री के नाम का उल्लेख ग्रभी नागरी प्रचारिगी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी नहीं ग्राया है। स्वर्गीय डा० बड्थ्वाल द्वारा सम्पादित हस्तिलिखित ग्रथों की खोज रिपोर्टों की उन प्रतियों में जिनका ग्रभी मुद्रण नहीं हुग्रा है, उनके नाम का उल्लेख मिलता है। मिश्रबंधुग्रों ने इनके नाम का उल्लेखमात्र ग्रपने बृहत् इतिहास 'मिश्रबन्धु विनोद' में कर दिया है।

गंगाबाई के रचनाकाल के विषय में यद्यपि कोई निश्चित उल्लेख नहीं मिलता, पर विठ्ठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उनका समय संवत् १६०७ (विक्रमी) सन् १५५० के लगभग होना निश्चित है, क्योंकि विट्ठलनाथ जी का समय इसी के ग्रासपास माना जाता है । इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुग्रा था तथा ये महावन नामक स्थान में रहती थीं । गंगाबाई की जीवनी के विषय में ग्रीर कुछ उल्लेख नहीं प्राप्त होता । विट्ठलदास के शिष्यों द्वारा रचित पदों के संग्रहों में उनके पद विट्ठल गिरधरन के नाम से संगृहीत हैं।

गंगाबाई द्वारा रिवत एक स्वतन्त्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुन्ना है। इस ग्रंथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रमािगत होता है कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की उपासना की है तथा बाललीला के ही गीत गाये हैं। इन पदों को विषय की विभिन्नता के स्रनुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१. कृष्ण-जन्म के पद।

- २. कृष्ण के पालने, छठी, राधा ग्रष्टमी की बधाई तथा दान ग्रादि के पद।
- ३. रास, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, ग्रन्नकूट, गुसाई जी की बधाई ग्रौर धमार सम्बन्धी गीत।
- ४. श्राचार्य जी की बधाई, मल्हार, नित्य पूजा श्रयवा ठाकुर सेवा के समयो-चित गीत।

हस्तलिखित ग्रंथ के भ्रप्राप्त होने के कारण यद्यपि पदावली पर पूर्ण विवेचना भ्रसम्भव हैं, परन्तु विषयों के उल्लेख द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि का भ्रनुमान किया जा सकता है। कृष्ण काव्यधारा की लेखिकाश्रों में गंगाबाई ने ही वात्सल्य भाव को प्रधान रूप में ग्रहण किया है। भ्रधिकांश स्त्रियों ने कृष्ण के प्रति श्रृंगारिक माधुर्य भावनाश्रों का ही उन्नयन किया है। मातृ हृदय के उल्लास की श्रभिव्यक्ति कृष्ण के बालरूप में करने वाली केवल गंगाबाई ही हैं।

वात्सल्य की श्रभिव्यक्ति में हृदय की श्रनुभूतियों का उतना सूक्ष्म विश्लेषण वे नहीं कर सकी हैं, जितना वात्सल्यजन्य रागपूर्ण वातावरण की सजीव तथा चित्रमयी श्रभिव्यक्ति । कृष्ण-जन्म पर यशोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंक्तियों में सजीव हो उठता है—

रानी जू सुख पायो सुत जाय ।
बड़े गोप वधून की रानी हाँस हाँस लागत पाय ।।
बैठी महरि गोद लिये ढोटा ग्राछी सेज बिछाय ।
बोलि लिये ब्रजराज सबिन मिलि यह सुख देखी ग्राय ।।
जोई जोई बदन बदी तुम हमसों ते सब देहु चुकाइ ।
ताते लेहु चौगुनी हम पे कहत जाइ मुसकाइ ।।
हम तो मुदित भये सुख पायो चिरजीवो दोउ भाइ ।
श्री विद्ठल गिरधरन कहत ये बाबा तुम माइ ।।

मातृत्वजन्य उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उद्गार हैं। प्रसंग की सूक्ष्मताग्रों पर वात्सल्य क्षेत्र के ग्रधिपति सूर की ही दृष्टि पड़ सकी है। पुत्र का वरदान पाकर रानी यशोदा ग्रपने सुत की मंगल-कामना की ग्राशीष पाने को उत्सुक, नव-प्रसूत वधू के ग्रनुरूप सबके चरण स्पर्श कर रही है। परम्पराग्रों तथा रीतियों के निर्वाह के प्रति स्त्रियाँ ही जागरूक रह सकती हैं, पुरुष नहीं। गंगाबाई भी ग्रपने नारीत्व की इसी रूढ़िवादिता के कारण इस सूक्ष्मता को काव्य में पिरो सकी हैं। प्रसंग ग्रागे चलकर ग्रौर भी सजीव तथा सरस हो जाता है, जब शिशु कृष्ण के जन्म के पूर्व लगी शर्तों को पूरी करने की माँग की जाती है, ग्रौर नन्द-यशोदा शर्त से चौगना देने का वचन देते हुए उल्लास से मुस्करा देते हैं।

इस स्वतन्त्र ग्रंथ के ग्रतिरिक्त पुष्टिमार्गी भक्तों के ग्रनेक पद-संग्रहों में विट्ठल गिरधरन के पद सम्मिलित हैं। जिन संग्रहों में उनके पद मिलते हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं—

- वधाई गीत सागर—इस संग्रह में अनेक अवसरों पर लिखे गये बधाई के गीत हैं। इनमें कुछ पद गंगांबाई के भी हैं।
- २. बधाइं सागर—इस संग्रह के पदों का विषय महामहोत्सव ग्रथात् गोकुल-नाथ की जयन्ती दिवस की बधाइयाँ हैं। जिन प्रसंगों पर उनके पद प्राप्त होते हैं वे प्रसंग निम्नलिखित हैं—
  - १. वल्लभाचार्य जयन्ती के उपलक्ष में लिखी गई बधाइयाँ।
  - २. गुसाईं जी का कीर्तन ।
  - ३. स्राचार्य महाप्रभू की पुनः बधाई ।
- ३. गीत सागर—इस संकलन में गंगाबाई द्वारा रिचत बाल लीलाग्रों के गीत, राधा जो के गीत, दानलीला के पद, वामन श्रवतार, साँक उत्सव, श्राचार्य वत्लभाचार्य के जन्मदिन की बधाई, गुसाई विट्ठल नाथ जी के जन्मदिन की बधाई, तथा रामनवमी की बधाई इत्यादि विषयों पर लिखे हुए पद हैं।
- ४. उत्सच के पद्—इस संग्रह में जन्माष्टमी के उत्सव पर गाये जाने वाले गीतों का संग्रह है, गंगाबाई द्वारा रचित कृष्ण जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव के पद हैं। जन्माष्टमी कृष्ण की पुण्य वर्षगाँठ दिवस है। इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई ने हिन्दू परम्परा के श्रनुसार वर्षगाँठ के सुन्दर श्रायोजन का वर्णन किया है—

## जसुमित सब दिन देत बधाई।

मेरे लाल की मोहि विधाता बरसगाँठ दिखाई ॥ बैठी चौक गोद ले ढोटा श्राछी लगनि धराई ॥ बहुत दान पावन सब विश्रन लालन देखि सिहाई ॥ रुचि करि देहु श्रसीस ललन को श्रप श्रपने मन चाई । श्री विट्ठल गिरधरन गहि कनिया खेलत रहिह सदाई ॥

पुत्र की वर्षगाँठ के अवसर पर यशोदा के उल्लिसित हृदय की कल्पना कर गंगाबाई उन्हों के उल्लास को अपने हृदय की भावनाएँ मान सबैव ही बाल-कृष्ण को गोद में लेकर उनके प्रति वात्सल्य रस उँडेल देने को आकांक्षित हैं। नैसर्गिक आलम्बन के प्रति लौकिक पुण्य भावना के इस साधारण रूप-चित्रण के अतिरिक्त ऐसे अति प्राकृत प्रभाव वाले चित्र भी हैं, जहाँ इस उल्लास तथा आनन्द का प्रभाव भी नैसर्गिक है, जहाँ अपाध्यिव के प्रति वात्सल्य के उल्लास में तन्मयता, विमुखता

तथा प्रेम की पराकाष्ठा की श्रभिव्यंजना है-

सब कोई नाचत करत बचाये।

नर नारी श्रापुस में ले ले हरद दही लपटाये।। गावत गीत भाँति भाँतिन के श्रप श्रपने मन भाये। काहू नहीं सँभार रही तन प्रेम पुलिक सुख पाये।। नन्द की रानी ने यह ढोटा भले नक्षत्रहि जाये। श्री विट्ठल गिरधरन खिलौना हमरे भागन पाये।।

कृष्ण के बालरूप के प्रति इन उित्तयों की सरलता तथा स्वाभाविकता ही उनकी सुन्दरता है। ग्रनलंकृत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत साधारण रूप में व्यक्त हुए हैं, पर उस साधारणता में एक ग्राक्ष्यण है। पदों में लय निर्माण के लिए ग्रप्रचलित रूपों में बाब्द का प्रयोग भी हुग्रा है। उपिलिखित दोनों ही उद्धरणों में ग्रपने-ग्रपने के स्थान पर ग्रप ग्रपने का प्रयोग किया है। वात्सत्य-सिक्त इन पदों के ग्रतिरिक्त माधुर्य भावना से ग्रोत-प्रोत कृष्ण की किशोर लीलाग्रों तथा रूप का वर्णन उन्होंने किया है। किशोर कृष्ण की नटवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर ग्राकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एक किशोरी प्रेयसी की हैं, जो कृष्ण की रिसकता तथा लीला के रंग से सिक्त होकर विमुग्धा-सी ग्रपने ग्रापको उनमें खो देती है—

उसकी यह प्रेम भरी खीभ कितनी स्वाभाविक है-

लाल ! तुम पकरी कैसी बान ?
जब ही हम ग्रावत दिध बेचन तब ही रोकत ग्रान ॥
मन ग्रानन्द कहत मुँह की सी, नंद नंदन सो बात ।
धूँघट की ग्रोभिक ह्वं देखन, मन मोहन किर घात ॥
हैंसि लाल गह्यो तब ग्रंचरा, बदन दही जु चखाई ।
श्री विटठल गिरधरन लाल ने खाइ के दियो लटाई ॥

इनकी माधुर्य भावना में मीरा का प्रौढ़ मार्दव नहीं, चांचल्य है परन्तु उच्छृंखलता नहीं है। गोरस दान इत्यादि सरस प्रसंगों की श्रोर उनका श्रधिक श्राकर्षण है। कृष्ण की चंचल कीड़ाएँ उनके सुख की प्रेरणा वनकर उनके जीवन को विभोर कर देती हैं—

जो सुख नैनन थ्राज लह्यो । सो सुख मो पै मोरी सजनी नाहिन जात कह्यो । हों सिखयन संग श्री वृन्दावन धेचन जात दथ्यो ।। नन्द कुमार सन्तोने ढोटा थ्रांचर थाइ गह्यो । बड़े नैन विशाल सखी री मोतन नैकु चह्यो ।। इन दो-चार उद्धरणों द्वारा गंगाबाई के काव्य के विषय में कोई निश्चित धारणा बनाना कठिन है। इन थोड़े से पदों द्वारा उनके काव्य का परिचयात्मक ग्राभास मात्र सम्भव हो सकता है, पूर्ण रूपांकन नहीं।

उनके काव्य के विषयों तथा नित्य लीला इत्यादि के वर्णनों से यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि विटठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उन पर पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तों का पूर्ण प्रभाव है। स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को ही ग्रधिक ग्रपनाया ै। दूसरे भावों का ग्रारोपण उन्होंने कृष्ण पर किया है ग्रथवा नहीं, यह कहना कठिन है; क्योंकि खोज रिपोटों में उल्लिखित थोड़े से पदों के ग्राधार पर ही उनके सम्पूर्ण पदों के विषय में पूर्ण निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। वल्लभ सम्प्रदाध के दार्शनिक सिद्धान्तों के ग्रनुसार भगवान् प्रत्येक भाव से भजनीय हैं। मानव-हृदय की प्रधान ग्रनुभूतियों में से वात्सल्य तथा माधुर्य भावनाग्रों को ही उन्होंने प्रचुर रूप में ग्रपनाया है। गंगाबाई के पदों में भी कृष्ण के बालरूप के प्रति वात्सल्य तथा किशोर रूप के प्रति मधुर भावनाएँ व्यक्त हैं। उनके भावपक्ष यद्यपि प्रांजल तथा ग्रधिक मार्मिक नहीं है, परन्तु उनमें गद्यात्मक नीरसता भी नहीं है। भावनाग्रों में सरसता तथा सजीवता है, परन्तु उनमें गद्यात्मक नीरसता भी नहीं है।

समाज-प्रिय होने के कारएा मनुष्य को श्रपनी भावनाश्रों के समाजी-करण द्वारा विचित्र सुख का श्रनुभव होता है। वैयक्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें श्रवसाद की कालिमा हों श्रथवा उल्लास की श्रक्शिमा, सामाजिक तादात्म्य के पूट से निखर उठती है। गंगाबाई के काव्य में जहाँ एक ग्रोर मानव-मन की इस प्रवृत्ति का श्राभास मिलता है, वहीं दूसरी श्रीर समस्त वातावरण के उल्लास की व्यंजना भी मिलती है। कृष्ण के जन्म के पूर्व तथा उसके पश्चात का वाता-वरए। स्रभिधात्मक वर्णन के बिना भी पूर्ण चित्र बनकर पाठक के सामने स्रा जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि वात्सल्य भाव की श्रन्तः अनुभृतियों को वे स्पर्श भी नहीं कर सकी हैं ग्रौर ग्रष्टछाप के कवियों की वात्सल्य व्यंजना के समक्ष उनके पद कुछ नीचे पड़ते हैं, परन्तु उनके द्वारा रचित पदों के अनुपात में प्राप्त पद इतने कम हैं कि इस विषय में कोई निष्कर्ष देना ग्रनुचित-सा जान पड़ता है। श्रीकृष्ण की नित्य लीला-वर्णन तथा संकीर्तन में हिन्दू संस्कार विधियों के प्रनुसार कृष्ण के जन्म तथा वर्षगाँठ के नीरस श्रभिधात्मक वर्णन वात्सल्य क्षेत्र के एकाधिकारी सूरदास तक ने दिये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सूरदास के वात्सल्य सम्बन्धी पद मानव की इस शास्वत भाव की ग्रमर ग्रिभिन्यकित है, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके तद्विषयक ग्रनेक पदों में वेवल भोज्य पदार्थीं ग्रौर व्यंजनों का परिगरान मात्र है। गंगाबाई के पद सूर के उन पदों से नि:सन्देह प्रच्छे हैं।

विट्ठल गिरधरन की काव्यगत विशेषतात्रों में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वात्सल्य तथा श्रृंगार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी भावनात्रों में एकान्त वैयक्तिक प्रतिक्रियात्रों की ग्रपेक्षा रागजन्य सामूहिक अहापाह का स्थान ग्रधिक है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी काव्य-रचना की मूल प्रेरणा ग्रात्मानुभूति नहीं थी ग्रौर उनकी परिसीमित ग्रन्तः वृष्टि सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण के ग्राधार पर कृष्ण की मूर्ति के प्रति इन भावों की प्रकृत ग्रभिव्यक्ति में ग्रसमर्थ थी। उनकी काव्य-प्रेरणा ग्रपाथिव कृष्ण के प्रति ग्रान्तरिक ग्रेमजन्य चरमानुभूति से नहीं, ग्रष्ट-छाप कवियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्न ग्रास्था ग्रौर निष्ठा है, जिसमें रागजन्य ग्रनुभूतियों की ग्रयेक्षा विश्वासजन्य ग्रास्था ग्रधिक है। पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धान्तों के गाम्भीयं से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकना कठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध पदों से इस प्रकार का कोई ग्रनुमान नहीं लगाया जा सकता।

गंगाबाई की साहित्यिक देन पर न्यायपूर्ण दृष्टियात तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएँ प्रकाश में न स्रा जायँ। वल्लभ सम्प्रदाय के स्रानेक पद-संग्रहों में यत्र-तत्र बिखरे हुए उनके स्फुट पदों तथा उनके स्वतन्त्र ग्रन्थ के पदों से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उनके द्वारा रचित काव्य के गुणा तथा दोषों स्नादि की स्रधिक विवेचना करना प्रायः स्रसम्भव है। हाँ, इतना निभ्नांत रूप से कहा जा सकता है कि उनके पद प्रकाश में स्नाने पर मात्रा तथा गुणा दोनों ही दृष्टियों से कृष्ण काव्य-परम्परा की नारी की स्वतन्त्र देन के स्नास्तित्व की साक्षी देने में समर्थ हो सकेंगे।

महारानी सोनकुँ वार—महारानी सोनकुँवरि जयपुर के राजवंश की रानी थीं। उनके पित तथा वे स्वयं वैष्णव सम्प्रदाय की प्रमुख धारा राधावल्लभी सम्प्रदाय को मानते थे। इनका उपनाम सुवर्ण बिल था। इनकी एक रचना सुवर्ण बेलि की किवता के नाम से प्राप्त है जिसमें कष्ण-पूजा के विशेष अवसरों पर गाये जान वाले गीत संगृहीत हैं। इस पुस्तिका की हस्तिलिखित प्रति का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में है, इसके अतिरिक्त और कहीं इनका उल्लेख नहीं प्राप्त होता। इस प्रति का हस्तलेखन सन् १७७७ ई० में हुआ था। इसमें २०१ पद संगृहीत हैं।

वृषभानकुँ वरि महारानी—ये ग्रोरछा राज्य की महारानी थीं। इनके द्वारा रिचत तीन ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये ग्रन्थ हैं—भिक्त विरुदावली ग्रौरंगचित्रका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल १८८५ से लेकर १६०४ तक माना जाता है। इनका तथा इनकी रचनाग्रों का उल्लेख नागरी प्रचारिग्गी सभा की खोज रिपोर्ट की एक प्रति के परिशिष्ट में मिलता है।

रसिक बिद्दारी बनीठनी जी-कृष्ण-काव्य-परम्परा के कवियों में न गरी-

दास यद्यपि प्रचारात्मक अभाव के कारण अष्टछाप के किवयों की भाँति लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाओं का इस परम्परा में विशिष्ट स्थान है। नागरीदास ने जीवन को रसात्मक दृष्टिकोण से देखा था, रसिक बिहारी बनीठनी जी से भी उन्होंने रूढ़ियों तथा सामाजिक श्रृंखलाओं के बन्धनों को तोड़कर सम्बन्ध स्थापित किया था। उनके प्रणय के पूर्व इतिहास के उल्लेख के अभाव में, रसिक बिहारी जी के पितृकुल तथा पूर्व जीवन आदि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला जा सकता; केवल इतना कहा जा सकता है कि अमर की उन्मुक्त चेष्टाएँ किलका के जीवन में मुस्कान तथा सौरभ बन गईं। नागरीदास की प्रतिभा के स्पर्श से रसिक बिहारी को अपनी भावनाओं की अभिन्यकित की क्षमता प्राप्त हुई।

नागरीदास जी के जीवन में विपत्तियों की ध्रनेक भंभाएँ आईं, और फलस्वरूप ध्रनेक प्रतिक्षियाएँ भी उत्पन्न कर गईं। राजनीतिक विषमताओं तथा गाईस्थिक भंभटों ने उनकी जीवनधारा में विराग की एक लहर उत्पन्न करदी, उसी लहर के प्रवाह में वे राजकाज, वेभव, ऐक्वर्य सब कुछ त्यागकर विरागी बन गये।

वैराग्य-धारए। के उपरान्त, ग्रपने सम्बन्ध की ग्रवंध सीमा के व्यवधान के रहते हुए भी, बनीठनो जी उनका साथ न छोड़ सकीं; तथा ग्रपने उस सम्बन्ध के कोमल सूत्र को, जिसे पािएग्रहरूग तथा भाँवरों के द्वारा स्थायी रखने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ी थी, दृढ़ बनाये रखा। नागरीदास जी ने ग्रपने इस जीवन में ग्रनेक भ्रमरूग किये, बनीठनी जी सदैव उनके साथ रहीं। नागरीदास जी ग्रेम से उन्हें 'बनी' कहकर सम्बोधित करते थे। वृन्दावन में रिसक बिहारी बनीठनी जी के नाम की एक छतरी है जिससे यह पूर्णतया प्रमारित हो जाता है कि वे नागरीदास जी के साथ वृन्दावन में रही थीं। छतरी पर ग्रंकित शिलालेख इस प्रकार है—

श्री बिहारी जी

श्री विहारिन विहारि जी लिलतादिक हरिदास । नरहरि रिसकन की कृपा कियो वृःदावन वास ।। रिसक बिहारी साँवरी, ज्ञजनागर सुरकाज । इन पद पंकज मधुकरी, ... विष्णु समाज ॥

वृन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में ही हो गई । उनकी मृत्यु वि० सं० १८२२ स्राषाढ़ सुदी मानी जाती है ।

नागरीदास जी के रचना-संग्रह 'नागर समुच्चय' में ग्रान किव कृत नाम से उनके पद मिलते हैं। पहले यह सन्देह किया जाता था कि स्वयं नागरीदास जी ही रिसक बिहारी के नाम से किवता लिखते थे, परन्तु ग्रनेक पदों में 'बनी' शब्द के प्रयोग से इस संशय का निवारए। हो जाता है। उदाहरए॥र्थ—

तहँ पद गाये थ्रोसर संजोग, बिच रिसक बिहारी ही के भोग।
नागर समुच्चय के श्रतिरिक्त उत्संव माला नामक ग्रंथ में भी रिसक बिहारी छाप के
तीन पद तथा चार दोहे प्राप्त होते हैं। रिसक बिहारी राधाकृष्ण के युगल रूप की
उपासिका थीं। कृष्ण के प्रति उनके भावों में माधुर्य की ही प्रधानता है, परन्तु राधा के
बालरूप तथा जन्म के श्रवसर पर जो पद मिलते हैं उनमें वात्सल्य प्रधान है।
रसानुभूतियाँ तो इस रस की प्रायः नगण्य ही हैं, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लास तथा
श्रानन्दपूर्ण वातावरण के चित्र सजीव हैं, राधाकृष्ण की श्रानन्द प्रसारिग्णी सिद्ध शिक्त
है। उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक् श्रस्तित्व रखता है—

श्राज बरसाने मंगल गाई।

कुँवर लली को जन्म भयो है घर-घर बजत बधाई ॥ मोतिन चौक पुरावो गावो देहु श्रसीस सुहाई । रसिक बिहारी की यह जीवनि प्रगट भई सुखदाई ॥

कृष्ण के प्रति उनकी भावनाग्रों में माधुर्य का वही रूप प्रधान है, जिसके ग्रनु-सार पुरुष नारी की रितमूलक भावनाग्रों का ही पूरक होता है। उनके ग्रनुराग में गाम्भीर्य, मामिकता तथा शुद्ध भावना का ग्रभाव है। उनके प्रेम पर चढ़ा हुग्रा वासना का गहरा रंग, ग्रनुभूतियों को ग्रपनी प्रगाढ़ता के ग्रावरण में छिपा लेता है। बनीठनी जी के जीवन में मानसिक तथा शारीरिक कुंठा का ग्रभाव था। मध्यकालीन युग की पराधीनता में ग्रपनी कामनाग्रों की स्वतन्त्र ग्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नागरीदास जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा वैधानिक नियमों का उपहास करते हुए, ग्रपने हुदय का संसार बसाया था। नागरीदास जी के रिसक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गीतों में मिलती है।

प्रेम की ग्रातुरता समाज के उपहास की श्रवेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के प्रत्यक्ष ग्रनुभव का एक साकार उदाहरण ग्रपाथिव कृष्ण पर ग्रारोपित भावनाग्रों से मिल सकता है—

में ग्रपने मन भावन लीन्हों, इन लोगन को कहा निंह कीन्हों।
मन दे मोल लियो री सजनी, रत्न ग्रमोलक नवल रंग भीनो।।
कहा भयो सबके मुँह मोरे में पायो पीव प्रवीनी।
रिसक बिहारी प्यारो प्रीतम, सिर विधना लिख दीनी।।
उनके काव्य में व्यक्त परकीया भावनाग्रों में यौवन की ग्रसंगत परिभाषा हैं,

परन्तु उसमें परकीयत्व की तीव अनुभूतियों और मादक मूर्छनाओं का एकान्त अभाव नहीं। प्रेम की वह स्थिति जहाँ समस्त संसार से लोहा लेकर उसकी स्थापना की जाती है; जब समस्त तर्क, विवेक तथा बौद्धिकता, भावनाओं की तीवता तथा प्रबलता के समक्ष हार मान जाती है; उस स्थिति के प्रति वैयक्तिक सन्तोष की यह अभिव्यक्ति असफल नहीं कही जा सकती।

उनके माधूर्य में भावनाओं की विशुद्धि कम, रितभाव की चेष्टाएँ अधिक हैं। इनका मांसल नारीत्व सदैव सजग है, कृष्ण के प्रति श्राकर्षण के साथ-साथ मधुर उपालम्भ देती हुई गोपिका के स्वरों में एक किशोर की उच्छू खल चेष्टाएँ तथा किशोरी-सुलभ श्राकर्षण, मान तथा मर्यादाजन्य विकर्षण का सम्मिलित रूप साकार हो जाता है—

कै तुम जाहु चले जिन धरो मोरी सारी। मुन व्याम मुन व्याम सौं है तिहारी।। यही बेर छिनाय लेऊँ कर तें पिचकारी। स्रब कछु मो पै सुन्यो चहत हो गारी।

इसी प्रकार श्रनेक युवितयों के साथ भूलती हुई राधा के यौवन श्रीर सौंदर्य को छिप-छिपकर पान करने वाले कृष्ण के किशोर रूप में भी एक श्राकर्षण है। नवल रंगीली सिखयों के साथ राधा भूल रही है, वायु के भकोरों से उड़ता हुग्रा ग्रंचल उनकी लज्जा की रक्षा में श्रसमर्थ है, युवक कृष्ण नेत्रों की कोर से इस सौंदर्य का पान कर रहे हैं, जब श्रनायास ही गीपियों की दृष्टि उन पर पड़ जाती है ग्रौर वे छिपने की चेष्टा करते हुए कुंज में चले जाते हैं—

नवल रंगीली सबै भुलावत गावत सिखयाँ सारी री।
फरहरात ग्रंचल चल चंचल लाज न जात सँभारी री॥
कुजन ग्रोट दुरे लिख देखत, प्रीतम रिसक बिहारी जी॥

कृष्ण के इस चित्रण में स्वाभाविकता तथा सरलता है, परन्तु समस्त वाता-वरण में प्रपरिष्कृत वासनाग्रों के कारण स्थूल लौकिकता है।

प्रेम की पराकाष्ठा के चित्रों में भी श्रनुभूतिमूलक लय नहीं, शरीरजन्य चेष्टाएँ व्यक्त हैं। रतनारे नेत्रों वाले कृष्ण के पार्श्व में शयन का ग्रधिकार प्राप्त करने वाली स्त्री ही उनके श्रनुसार भाग्यशालिनी है—

रसिक बिहारी वारी प्यारी कौन बसी निसि काँखड़िया।

इसी प्रकार उल्लासभरी श्रन्धकार निज्ञा में कृष्ण के साथ रात्रि व्यतीत करना ही उनके प्रेमजनित उल्लास की चरम सीमा है। इस मिलन-वेला में, फलों का सौरभ, वातावरण की रसमयता तथा काम की उमंगों से भरा हुन्ना हृदय, प्रेमजन्य उल्लास को बहुत बढ़ा देते हैं---

गह गह साज समाज जुत ग्रति सोभा उफनात । चित्र को मिलि सेज सुख मंगल मुदमय रात ॥ रही मालती महक तंह, सेवित कोटि ग्रनंग । करो मदन मनुहारि मिलि सब रजनी रस रंग ॥ चले छोड़ मिलि रसमसे, मैन रसमसे नैन । प्रेम रसमसी लिलत गहि, रंग रसमसी रैन ॥

भ्रंगार की रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते हैं, परन्तु माधुर्य की निर्मलता के मानसिक उल्लास में वासना का यह पुर ग्रालम्बन की ग्रपाधिवता तथा ग्राश्रय की भावनाग्रों की परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्न कर देते हैं।

फाग के उल्लास तथा पावस की मादकता का प्रयोग उन्होंने संयोग-भावना के उद्दीपन रूप में किया है। इन उद्दीपनों के प्रसंग में भी, ग्रपने मांसल नारीत्व के प्रति वे सतत सजग हैं; श्यामसुन्दर से होली खेलने को उत्सुक मुग्धाएँ उनके मार्ग में ग्रा तो जाती हैं, परन्तु उस धृष्ट नायक की निर्भय चेष्टाग्रों से शंकित होकर कह उठती हैं—

भीजे म्हारी चुनरी हो नन्दलाल।

डारहु केसर पिचकारी जिंत हा ! हा ! मदनगुपाल ।। भीजे वसन उघरों-सो ग्रंग ग्रंग बड़ो निलज यह ख्याल । रिसक बिहारी छैल निडर थे पाले को जंजाल ।

श्रार्द्र वस्त्रों में उभरते हुए श्रंगों पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग रित-चेतना इन्हीं की श्रोर विशेष रूप से इंगित करती है।

होली के इस उल्लास के श्रतिरिक्त पावस के प्राकृतिक उपकरण भी उनकी भावनाओं की उद्दीप्ति में सहायक होते हैं।

स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन का महत्त्व भा इसीलिए है कि वह प्रत्यक्ष श्रथवा ग्रप्रत्यक्ष रूप से राधा श्रौर कृष्ण १र कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हैं—

> पावस ऋतु, वृन्दावन की दुति दिन दिन दरसे है। छवि सरसे है।

लूम लूम सावन घन बरसे हैं हरिया तरुवर सरवर भरिया, जमुना नीर कलोले हैं मन मोले हैं।

स्यामसुन्वर मुरली बन बाजे हैं रिसक बिहारी नी रो भीज्यो पीताम्बर प्यारी जी री चूनर सारी हैं। सुखकारी हैं। इस प्रकार उनके काव्य के भावपक्ष में नारी-हृदय के संयत प्रेम की परिभाषा नहीं है। काव्य की सरसता के मूल में यौवन की मादक उच्छू खलता है, जिसका ग्रारीपण कृष्ण तथा राधा पर करके कवियत्री ने ग्रपनी भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति की है। माधुर्य भाव ही उनके काव्य का प्राण है, जिसका श्रुंगारिक रूप ग्रधिक प्रधान है—उनके माधुर्य का स्थायी भाव सूक्ष्म प्रेम नहीं ग्रपितु मांसल रित-भाव है। केवल ग्रालम्बन की ग्रपाथिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य ग्रपाथिव श्रुंगार ग्रथवा माधुर्यभिवत-भावना के ग्रंतर्गत रखा जा सकता है।

भ्रपार्थिव के प्रति प्रराय निवेदन भिनतकालीन अध्यात्म चेतना का एक विज्ञिष्ट श्रंग रहा है, निम्बार्क मत के अन्तर्गत तो उसकी रूपरेखा पूर्णारूप से रित-भाव पर ही ग्राधृत मानी गई थी। बनीठनी जी उस मत में दीक्षित ग्रवश्य थीं, पर उनके काव्य में व्यक्त वैयक्तिक स्पर्शों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उनकी काव्य-प्रेरणा समप्रदाय-जन्य ग्रास्था नहीं, प्रत्युत ग्रात्मानुभूति थी। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उनकी रचनाम्रों में वास्तव में ग्रपाधिव सत्ता के प्रति ग्रनुभूतियों का व्यक्तीकरण है ग्रथवा पाथिव ग्रालम्बन को सार्वजनिक रूप से ग्रहरण करने में ग्रसमर्थ होकर ही उन्होंने म्रपने म्रालम्बन को कृष्ण का नाम देदिया था। उनके म्रन्य वक्तव्यों तथा उनके जीवन के साम्य को देखते हुए उपर्युक्त दूसरी बात ही सत्य के ग्रधिक निकट प्रतीत होती है। उनके काव्य को साहित्य-शास्त्र की कसौटी पर चढ़ाना उपहासप्रद है क्योंकि उनकी काव्य-दृष्टि कलाकार की दृष्टि नहीं थी, पर रस की सृष्टि में वे असफल रही हैं यह नहीं कहा जा सकता। वासना के पुट से ही यदि श्रालम्बन की श्रपार्थिवता पर संज्ञय किया गया तो शृंगार रस के सम्राट् सूर के भी अनेक पद ऐसे मिलेंगे जिनको भ्रुंगार रसाभास के स्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं कहा जा सकता। बनीठनी जी के द्वारा किया गया संयोग रात्रि का वर्णन जहाँ अनुभूतिज्ञून्य वस्तु परिगरानयुक्त विवररामात्र ही नहीं है वहीं उसमें नग्न रसाभास का भी ग्रभाव है। परन्तु यह सब होते हुए भी श्रृंगार रस के उपयुक्त मादक वातावरए। की सुष्टि में वे पूर्ण सफल रही हैं।

मध्यकालीन काव्य में इस प्रकार की प्रेमजन्य शारीरिक चेष्टाय्रों का वर्णन तो साधारण बात हैं, केवल स्त्री स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से सामञ्जस्य करने में कुछ विचित्रता का ग्रनुभव होता है।

नागर समुच्चय में संकलित इनकी प्रायः समस्त रचना पदों में हैं। उत्सव संग्रह में कुछ कवित्त तथा दोहे हैं। कृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के ग्रभाव के कारण प्रायः सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की जैली ग्रहण की हैं। रसिक बिहारी ने भी इसी परम्परा का ग्रनुसरण किया है। इन पदों में संगीत तथा लय है, कहीं-कहीं लय के प्रवाह में मात्राग्रों की विषमता ग्रथवा कमी से व्याघात पहुँचता है।

उनकी भाषा पर भी ब्रजभाषा के पुरातन रूप पिंगल की छाप है। संस्कृत तद्भव तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग से राजस्थानी की बीहड़ता में प्रांजलता आ गई है। संस्कृत-मिश्रित ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्कार का अभाव नहीं है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ तथा शब्दों के विस्तृत रूप मिलते हैं। राजस्थानी विभिवतयों तथा शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा के माध्य तथा सौन्दर्य में कोई व्याघात नहीं होता। काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतया नगण्य नहीं है। अलंकारों के सम्यक् और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे—

रतनारी हो थारी आँखड़ियाँ। प्रेम छकी रस बस अलसानी, जानि कमल की पाँखड़ियाँ॥ सुन्दर रूप लभाई गति मित हो गई ज्यूँ मधुमाखड़ियाँ॥

इस प्रकार की अनेक उक्तियाँ कला-साधना के प्रयास में यद्यपि नहीं लिखी गई हैं, परन्तु उनके भावों की अभिन्यंजना में बहुत सहायक हुई हैं। उनके कान्य पर वैद्याव सम्प्रदाय की राधावल्लभ धारा की स्पष्ट छाप है। नागरीदास जी स्वयं राधावल्लभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, ख्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इन पदों में कुष्णा तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छृंखल भ्रष्टाचारों की स्पष्ट ध्विन मिलती है। केवल बनीठनी जी पर ही इसका दोषारोपण करना यद्यपि न्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के रूप और व्यापारों में कामुकता का ही प्रधान खारोपण करने वाले राधा-वल्लभी सम्प्रदाय के साधुओं से घिरी हुई बनीठनी जी के विषय में जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी अथवा स्वच्छन्द भक्त-हृदय की छाया नहीं मिलती। लोक-प्रणय की असंयत तथा उच्छृंखल वालीओं में रस प्राप्त करने वाली तथा योग देने वाली वारांगना और जीवन के प्रति कामुक दृष्टिकोण रखने वाले साधुओं के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छृंखल प्रेम की स्रभिव्यंजना करने वाली बनीठनी जी में अधिक अन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुछ भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यंक्त में वे असफल नहीं रही है, अतः उनका काव्य उपेक्षणीय नहीं है।

ब्रजदासी रानी बाँकावती—इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवास प्रदेश के कछवाहा राजवंश में हुआ था। ये राजा भ्रानन्दराम की पुत्री थीं। इनके वंशज भगवानदास जी को भ्रकबर ने उनकी वीरता के कारसा बाँका की पदवी दी थी, इसलिए उस वश के लोग पूर्वज के गौरव के प्रतीकस्वरूप भ्रपने नाम के भ्रागे बांकावत तथा स्त्रियाँ बांकावती का प्रयोग करती थीं। इनका जन्म सं० १७६० के लगभग माना जाता है। सम्वत् १७७६ में इनका विवाह कुट्सागढ़ के महाराज

राजिंसह के साथ वृन्दावन में प्रतिपादित हुआ।

कृष्णगढ़ के राठौर वंश में काव्य-प्रेम एक परम्परागत संस्कार-सा बन गया था। इस वंश के अनेक राजा तो स्वयं सुकवि तथा किवयों के आश्रयदाता रहे ही हैं, उस वंश की रानियाँ तथा कन्यायें भी काव्य-रचना में काफी निपुण रही हैं। महारानी बाँकावती ने श्रीमद्भागवत् का छन्दोबद्ध अनुवाद किया, जो ब्रजदासी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। यह अनुवाद दोहा तथा चौपाई छन्द में हुआ है। बाँकावती जी कृष्ण की घनिष्ठ प्रेमिका थीं। भागवत के प्रति विशेष अनुराग के कारण ही उन्हें उसका अनुवाद भाषा में करने की प्रेरणा हुई। अनुवादित होने के कारण ग्रंथ के विषय की मौलिकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु भागवत की सम्पूर्ण कथा का यथातथ्य वर्णन करने के लिए वे सदैव सजग रही हैं।

भागवत की कथा में यद्यपि कोई विकृति नहीं श्रा पाई है, परन्तु काव्य-तत्व का इस ग्रंथ में पूर्णतया श्रभाव है। ग्रंथ प्रारम्भ करने के पूर्व वे सबसे पूर्व राधाकृष्ण की युगल दम्पति तथा गुरु के श्रनुग्रह की श्राकांक्षा करती हैं। गुरु तथा द्वैदम्पति का महत्त्व उनकी दृष्टि में समान है—

बार-बार वन्दन करौं, श्री वृषभानु कुँवारि। जय-जय श्री गोपाल जू, कीजे कृष्णमुरारि॥

ग्रंथ में भागवत की आद्योपान्त कथा का वर्णन है, कृष्ण काव्य-परम्परा म यह प्रथम स्त्री किव हैं, जिन्होंने पदों की मुक्त गेय प्रिणाली को छोड़कर दोहों तथा द्विपिदयों की प्रबन्धात्मक शैली को अपनाया। भागवत के उपदेशात्मक प्रसंगों के कारण कथा-का कम बीच-बीच में से टूट गया है।

ब्रजदासी जी को एक श्रनुवादक के रूप में पर्याप्त सफलता मिली है। विषय तथा सामग्री यद्यपि उन्हें बनी-बनाई मिल गई थी, परन्तु मूल ग्रंथ के भावों के यथातथ्य प्रकाशन में वे सफल रही हैं। केवल ग्रंथ के हल्के ग्रंश ही नहीं ग्रपितु माया, जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गूढ़ तथा गम्भीर विषयों का उल्था भी इतना परिष्कृत तथा शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक शक्ति तथा श्रभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय मिलता है।

उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस कथन की पुष्टि करेंगे। संसार की नश्वरता की चिरतृष्णा मृग-मरीचिका के समान है, संसार में जो कुछ सत्य है, वह प्रभु की छाया है, संसार तो मिथ्या है, प्रवंचना है, मृगजल की भौति—

जैसे रेत चमक मृग देखी। जल के भ्रम मन माहि सपेखी।। जल भ्रम भूठ रेत ही सत्य। भ्रम सों देखि परत जल छत्य।। जल भ्रम काँच माहि ज्यों होत। सो भूठो सित काँच उदोत।। यों भूठो सबही संसारा। साँची हीं स्वामी करतारा॥ संसार की नश्वरता तथा मिथ्यापरता के ये चित्र भावों तथा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। ग्रनुवादित ग्रंश के विषय की मौलिकता पर तो ग्रधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूर्व की कुछ पंक्तियों के द्वारा भी यह निश्चित धारणा बनाई जा सकती है कि मौलिक भावों की ग्रभिव्यक्ति की भी उनमें पूरी क्षमता थी। भागवत के महात्म्य तथा ग्रपने ग्रनुवाद की प्रेरणा वे जिन शब्दों में करती हैं, वह इसके प्रमाणस्वरूप पर्याप्त होंगे—

कियो प्रगट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान् । यह कलिमल निखार हित, जगमगात ज्यों भान ॥ करचो चहत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रयान । कर गहि मोहिं समर्थे हरि, देहें क्रुपा-निधान ॥

भिवत के ब्रावेश में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना भक्तों की ही सुविधा के लिए की थी। श्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय शब्दों के प्रयोग का बाहुल्य है। ब्रजभाषा में स्थानीय बैसवाड़ी उपभाषा की छाप है, राजस्थानी के शब्दों के प्रयोग भी यत्र-तत्र श्रा गये हैं। दोहों तथा चौपाइयों के ग्रधिकतर प्रयोग शुद्ध हैं, परन्तु श्रपवाद रूप में कुछ श्रशुद्धियाँ भी मिलती हैं। चौपाई के श्रन्त में दीर्घ मात्रा श्रावश्यक होती है, परन्तु कई स्थलों पर लघु द्वारा ही चरण का श्रन्त होता है। उदाहरणार्थ—

ऐसो वचन कत सूनि भ्रान । प्रभु परम प्रेम उर ठान ॥

यह कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि उन्होंने चौपाइयों का नहीं, श्रर्धालियों का प्रयोग किया है, क्योंकि छन्द का श्रन्त दो ही चरणों के पश्चात् हो जाता है।

काध्य की दृष्टि से ग्रंथ का मूल्य साधारण है, परन्तु क्रुष्ण-काव्य-परम्परा की लीलाग्रों तथा सरसताग्रों में गम्भीरता का पृष्ठ जोड़ने का श्रेय उन्हें है। श्रीमद्भागवत जैसे वृहद् ग्रंथ का उल्था उनके धैर्य, प्रतिभा तथा ग्रध्यवसाय का प्रमाण है। काव्य जगत् के लिए उसका मूल्य चाहे ग्रधिक नहीं है, परन्तु भक्त संसार में उनकी यह क्रुति ग्रमर है।

रानी बख्त कुँवरि (प्रियासखी)—इनके विषय में स्रनुमान किया जाता है कि यह दितया राज्य की रानी थीं। कृष्ण के प्रति इनका स्रनुराग बहुत स्रधिक था। इनका उपनाम (प्रियासखी) था। खोज में इनका केवल एक ग्रंथ 'प्रियासखी की बानी' नामक प्राप्त हुस्रा है। इसमें राधा-कृष्ण की युगल लीलाग्रों का वर्णन है। हस्तलेखन की तिथि वर्ष १७३४ वि० स० है, ग्रंथ का रचना-काल भी वही माना जाता है।

विषय पर एक ग्रालोचनात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि राधाकृष्ण की युगल मूर्ति की ये उपासिका थीं। राधा-कृष्ण की दम्पति-लीला का

माध्र्ययुक्त वर्णन उनकी कविता का ध्येय था, राधा तथा कृष्ण की प्रेमलीलाएँ ही उनके काव्य की प्रेरणा हैं। रूप की होली की भावकता में मस्त राधा कृष्ण के इस प्रेम-व्यापार पर मुग्ध हैं—

सखी ! ये दोई होरी खेलें।

रंगमहल सें राधावल्लभ रूप परस्पर भेलें।

रूप परस्पर भेलत होरी खेलत खेल नवेले।।

प्रेम पिचक पिय नैन भरे तिय, रूप गुलाल सुमैसे।

कुन्दन तन पर केसरि फीकी, स्याम गौर भये मैसे।।

सम्मुख रुख मुस्कयाति भपिक भुकि लाडिली लालहि पैले।।

प्रियासखी हित यह छवि निरखित सुख की रासि सकेले।

'सखी ! ये दोई होरी …'।'

राधा-कृष्ण की उन्मुक्त कीड़ाश्रों के इस वर्णन के माध्यम से उनका मध्य-कालीन वातावरण में पोषित बन्धनपूर्ण नारीत्व मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता हुश्रा प्रतीत होता है। कक्ष के एकान्त वातावरण में रूप की होली खेलते हुए, प्रेम-जनित चेष्टाश्रों में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृष्ण तथा हार श्रौर हमेल को प्रेम-कीड़ाश्रों से खंड-खंड करती हुई राधा में कामसिक्त रित-भावना का श्रारोपण ही हो सकता है, भक्तों के चिर-श्रभीष्ट माधुर्यजन्य भिक्त रस का नहीं।

हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के ग्राधार पर पाँच भावों की टीकाएँ की गई हैं। पद इस प्रकार हैं—

प्रीतम हरि हिय बसत हमारे। जोई कहूँ सोइ करत रैन दिन, छिन पल होत न जिय ते न्यारे।। जित तित तन मन रोमि रोमि में ह्वं रहे मेरे नैननि तारे।

श्रुति सुन्दर वर श्रुन्तर्यामी, प्रिया सखी हित्र प्रानिह प्यारे॥ जिन प्रसंगों द्वारा इसके विभिन्न ग्रथं निकाले जाते हैं वे ये हैं—

- १. सिद्धान्त;
- २. रस का ग्रर्थ;
- ३. सखी कौ वचन सधी सौ;
- ४. श्री लाल जू को वचन श्री सधी प्रिया सधी जूँ सी; ग्रौर
- ५. वंष पलट ।

इनमें से अन्तिम की टीका भी मिलती है, जिसके द्वारा उस युग के अपिरुकृत गद्य का एक श्राभास मिल जाता है। इस पद के अर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट हैं, परन्तु उसी युग के टीकाकार की भाषा तथा भाव से एक परिचय अप्रासंगिक तथा अनुप-युक्त न होगा।

पंचम संदर्भ के अनुसार टीका--ग्रथ पांची ग्रथं लिष्यते । वेष पलट कहा कै। श्री प्रिया जी के रूप को देखत ।। सखी प्रीतम रूप को रस पी के।। छिक के यह जानत हैं के हम प्रिया हैं ये प्रीतम हैं। सो श्री लाल जी वा समय में कहते हैं।। सषी सों ।। कें सुनो सखी प्रीतम हरि उर वसत हमारे ।। के हमारे प्रीतम हमारे हिये ं में बसत है यह बात प्रीतम के मुषारिवन्द की सखी सुनि के सब परस्पर हँसती हैं। कै ये प्रीतम हैं के ये प्रिया हैं। ऐसे मगन होइ रहे हैं यों भाँति तन्मय होई रहे हैं। के हम प्रिया हैं। सब श्री प्रिया जी के कैसे गुन दिखात हैं। लाज नेत्र में वैसी है, रूप भी वैसो ही है, हँसनि बतरानि वैसेई है सो श्री प्रिया रूप होई कहत है। जोई कहत सोइ करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते न्यारे। कै जोइ हम कहें सोइ रेन दिन करत हैं प्रीतम पल छिन जिउ ते न्यारे नींह होत। जित तित मन तन रोम रोम में रहे तन मन नैननि तारे ।। वाही भाँति श्री राधा रूप निहार के प्रीतम फिर बोले कि सुनो सखी जित देखो तित तन में, मन में, ग्ररे शीतम तो मेरे नैनन के तारे होइ रहे हैं। स्रति सुन्दर वर अन्तर्यामी प्रिया सखी हित प्रानिन प्यारे ऐ सखी जो मैं मन में विचारों सो प्रीतम तुरत ही करत है। तब प्रिया सखी ने यह सुख देखे।। कै ये प्रान प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी को रूप ही होई रहे हैं। तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी सखी, अरु कही के प्रिया जू तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्रानिन तें प्यारे हें तब यह मुष देखि के सब सखी श्रानन्द पायो । प्रीतम को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही हो । तब सकुचे ग्ररु कहीं के मेरे मन की बात ग्राज सिखन ने सब जानी ।

इस पद के अतिरिक्त एक अन्य पद भी प्राप्त है, जिसमें फाग की मादक लीलाओं का चित्रण है—

> छैल छबीली राधा गोरी होरी खेल मचाया । केसरी ढोरि गुलाल माँडि मुख ग्रंजन दे हाँसि पिय गुलचायो ॥ पीताम्बर सो हाथ बाँधि करि होरी को नाच नचायो । प्रियासखी को भेष बनायो पगनि महावर रंग रचायो ॥

कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में अनुभूतियों की अपेक्षा लीलाएँ प्रधान हैं, परन्तु इन लीलाओं में होन रुचि का प्रदर्शन अधिक नहीं है, उनके काव्य की प्रेरणा रितभाव का स्थूल पक्ष नहीं है। वे राधा तथा कृष्ण की प्रम-क्रीड़ाओं के द्वारा उल्लास तथा सुख प्राप्त करने वाली निरपेक्ष दिशका है, प्रेम के भावपक्ष में सूक्ष्म अनुभूतियाँ बहुत कम तथा काममूलक भावनाएँ अत्यन्त तीव हैं। किशोर लीलाओं के चित्र बड़े सजीव तथा सप्राण हैं। सिखयों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को अपने अधीन

करने में समर्थ हो जाती है। केसर तथा गुलाल से उनके मुख को रंजित कर, पीताम्बर से उनका हाथ बाँध बिलकुल विवश बना देती हैं, पगों में महावर रचाकर वे उनका सखी वेष बनाने का प्रयास करती हैं।

इस वर्णन में वह सरस ग्रभिव्यंजना है, जिसके ग्रन्भव के लिए प्रत्येक भक्त लालायित रहता है। उनकी प्रेमाभिव्यक्ति में नारी की ग्रोर से रितभाव की ही सजगता नहीं है, ग्राकर्षणजन्य मुख्यता भी है। अजभाषा की माधुरी ग्रलंकार विहीन भी साधारणतः सुन्दर है। राधावल्लभ सम्प्रदाय की होने के कारण उनके प्रिया सखी उपनाम के कारण उनके पुष्प होने की ग्राशंका होती है, परन्तु उनके मुख्य नाम बख्त कुँवरि का प्रयोग इस ग्राशंका को निर्मूल सिद्ध कर देता है। राधावल्लभी साधु जिस ग्रवस्था की केवल कल्पनामात्र कर सकते थे, नारी होने के कारण वह उनकी स्वानुभूति थी।

बनीठनी जी नागरीदास की रक्षिता थीं। उनमें स्वकीया प्रेम के गाम्भीर्य का स्रभाव तो है ही, परकीया भावना की तीव्रता का भी स्रभाव है, केवल प्रेम की उच्छू खलताओं का चित्रए। प्रधान है। प्रियासखी के दाम्पत्य प्रेम के चित्रए। में उनके विवाहित जीवन के मार्दव की छाया में राधावत्लभ सम्प्रदाय की सरसता घुली हुई ज्ञात होती है। कृष्ण तथा राधा की लीलाग्रों का काम ग्रंश ही उनके श्राकर्षए। का तत्त्व नहीं है, किशोर-किशोरी सुलभ चपलता, चचलता तथा भावजन्य कीड़ाग्रों पर भी उनकी अनुरागमयी दृष्टि पड़ी है। इस हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन राधावत्लभीय साहित्य के इतिहास में नारी द्वारा रचित एक मुख्य पृष्ठ जोड़ने के लिए श्रावश्यक है।

सुन्दर कुँ विश्वाई—सुन्दर कुँविरबाई का जन्म कार्तिक सुदी ६, सम्वत् १७६१ में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता कृष्णगढ़ के राठौर राजा राजिसह तथा माता रानी बांकावती थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनकी बाल्यावस्था में ही इनके पिता राजिसह का देहान्त सम्वत् १८०५ में हो गया, जिसके कारण कृष्णगढ़ के राजवंश में अनेक पारिवारिक तथा राजनीतिक भगड़े छड़े हो गये, इस कारण विवाह योग्य अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उनका विवाह न हो सका तथा वे ३१ वर्ष की आयु तक अविवाहित रहीं। स० १८१२ में उनके भतीजे महाराज सरदार्रीसह ने उनका विवाह रूपनगर के खीची वंश के राजकुमार बलवन्तिसह के साथ कर दिया, परन्तु उनका जन्म तो मानो राजनीतिक विषमताओं के चक्र में पिसने के लिए ही हुआ था। पितगृह में तो उनके भाइयों के बीच पारम्परिक वैमनस्य चल ही रहा था, पित भी सिंधिया सरदारों द्वारा पराजित करके बन्दी बना लिये गये, तथा राघवगढ़ का किला सेंधिया के अधिकार में चला गया। अत में जयपुर, जोधपुर तथा अपने कुटुम्बियों खीची सरदार शेरीसह की सहायता से राघषाढ़ फिर उनके हाथ में

## श्रा गया।

सुन्दर कुँविन के सम्बन्ध में श्रिधकांश वातों का पूर्ण निश्चय नहीं मिलता। पित की पराजय के पश्चात् ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि कदाचित् वे सलैमाबाद चली गई हों क्योंकि वहीं उनके कुल का गुरुद्वारा था। उनकी मृत्यु-तिथि भी श्रानिश्चित है। उनके श्रन्तिम ग्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ है, जबिक उनकी श्रवस्था लगभग ६३ वर्ष की हो गई थी। इसके पश्चात् हो इनकी मृत्यु किसी वर्ष में हुई होगी।

सुन्दर कुँवरि के वंशजों को काव्य-प्रतिभा का वरदान प्राप्त था, सुन्दर कुँवरि की भी यह प्रतिभा जन्मजात् थी, जो माँ तथा भ्राताग्रों की भिक्त तथा श्रास्था का सम्बल पाकर विकास की ग्रोर ग्रग्रसर हुई। उनका वंचित नारी-हृदय लौकिक क्षेत्र में कामनाग्रों के निष्क्रमण के ग्रभाव में काव्य-रचना द्वारा ही भावनाग्रों की ग्रभिव्यक्ति प्राप्त कर सन्तोष ग्रनुभव करने का प्रयास करने लगा।

इनकी रचनाग्रों का उल्लेख प्रायः सभी खोज-ग्रंथों तथा राजस्थानी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध है। इनके द्वारा रचित ग्यारह ग्रंथ प्राप्त हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है—

- १. नेह निधि—इस पुस्तक में वृद्धावन में हुई कृष्ण तथा राधा की विलास-क्रीड़ाम्रों का वर्णन है। इसका रचनाकाल सम्वत् १८१७ माना जाता है।
- २. राम रहस्य—इस काव्य ग्रंथ का विषय राम की स्रादर्श लीलास्रों का वर्णन है। इसकी रचना-तिथि कार्तिक शुक्ल ६, गुरुवार, सम्वत् १८५३ है। स्रारम्भ में दिये हुए दोहे तथा सबैये में वर्णित राम-कथा द्वारा इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय, शैली तथा भाषा इत्यादि के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है—

श्री रघुपति सिय चरन को. करि निज उर में धार। मित सम जस वरनन करत जो दायक फल चार।।

सर्वया

क्याम सरूप श्रनूपम श्रंग श्रनंगहु तो सम नाहि लखायो। सोहत है कच कुंचित श्रौर दृग पंकज से घनु भौंह लजायो॥ जा गुन गान श्रौर ध्यान करें, नर सोई घरा मह घन्य कहायो। जीवन ताको जाहि या मित नाहि सिय। वर श्रायो॥

श्रीमती सुन्दर कुँवरि के ग्रधिक ग्रंथ राधा-कृष्ण की लीलाग्रों पर लिखें गये हैं। राधा-कृष्ण सम्बन्धी ग्रंथों में मंगलाचरण में कृष्ण तथा राधा की वन्दना है, पर इस ग्रंथ का ग्रारम्भ 'श्रीमते रामानुजाय नमः। ग्रथ राम रहस्य ग्रंथ लिष्यते' से होता है।

३. संकेत यगल-इसमें राधा-कृष्ण के विनोद का वर्णन है। इसका रचना-

काल सम्वत् १८३० है। इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय तथा भाषा-शैली इत्यादि के श्रामास के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा— संवैया

> श्री वृषभान सृता मनमोहन, जीवन प्रारा पियारी। चन्द्रमुखी सु निहारन श्रातुर, चातुर नित्त चकोर बिहारी।। जा पद पंकज के श्रिल लोचन स्याम के लोभित सोभित भारी। सर्न हों हूँ जिन चरनन के, प्रिय नेह नवेल सदा मतवारी।।

ग्रंथ की रचयित्री तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय वे इन शब्दों देती हैं---

संवत् यहि नवदून सत ग्रह तीसा को साल । सोरह सै पंचानवे माघ मास सुभकाल ।। सावन पुण्य तिथि ग्रह्टमी बासर मंगलवार । पुस्तक कीन्हों कृष्रगगढ़ पूरण कृषा मुरार ॥

४. गोपी महात्म्य—इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाग्रों का वर्णन है। इसकी रचना स्कन्द पुराएा के कथानक के स्राधार पर हुई है। ग्रंथ के प्रारम्भ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर दिया है—

श्री राधावल्लभो जयित । ग्रथ श्री मद्भागवत । गोपी महात्म्य स्कन्ध पुराग् मध्ये क्लोके ग्रथिकार ......भाषा कथन लिख्यते । इस ग्रंथ का रचनाकाल उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है—

> सम्वत् है नवदून से छयालीस उपरंत । सत्रह से एकादसम साकै जान गनंत ॥

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की साधारण मानवी लीलाग्रों का ही वर्णन नहीं है, वर्ण्य विषय की दार्शनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरूक है; कृष्ण की लीलाग्रों के साधारण रूप में ग्रन्तिनिहित उनका नैसर्गिक पक्ष काफी स्पष्ट है—

राधा रमए। ब्रज जीवन, ब्रज प्रान। बन्दौं जिन पद कंज रज, वृन्दा विपिन सुथान।। महाधीर किल तम हरन, भक्त मुक्त हित दैन। श्री वृन्दावन मम प्रभु बन्दौं जिन पद रैन।।

४. रस पुंज — इस ग्रंथ में राघा तथा कृष्ण के प्रेम तथा रस का वर्णन है। राधा-कृष्ण की सिद्धि श्रानन्ददायिनी शक्ति है। कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं, श्रपनी लीलाग्रों का विस्तार वे प्रधान रूप से राघा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करती है। राधा के प्रति उनके हृदय में श्रपार श्रद्धा है। राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण से उच्च है। इसी सिद्धान्त की मान्यता का स्पष्ट श्राभास सुन्दर कुँविर के इस ग्रंथ में मिलता है। उदाहरणार्थ—

ब्रज जीवन, जीवन प्रिया, श्री वृषभान कुमारि। बन्दौं जिनकी चरण रज, जाकी कृपा श्रपार॥

कवित्त

भानुकुल भूषणा लड़ैतो वृषभान जी को,

कृष्णचन्द्र भाग्य रूप प्रगटी हैं राधा जू।
वेद हू न भेद लहै विष्णु जाय नाम रहै,

गूढ़ गहि राखै शिव सुकृत से साधो जू॥
जा पद परस क्रजधर को प्रभाव मूर,

चाहत दरस सुर परस ग्रगाधा जू।
गायें कृपा किंकरि नवल नेह मतवारी,

सुन्दर कुँवरि पद बन्दि हरि बाधा जू॥
इस ग्रंथ का रचनाकाल उनके द्वारा इस प्रकार विंगत है—

सम्वत् शुभ नवदून से, चौंतीसा को साल।
सोलह सै निन्यानवे, साके समय रसाल।

६. सार संग्रह—इस ग्रंथ में अनेक पद संकलित हैं जिनमें कृष्ण के अनेक रूपों की वन्दना है। इसमें भिवत के प्रेम के तत्त्व में ज्ञान योग इत्यादि का पुट है। कृष्ण परब्रह्म हैं, जिनकी महिमा का ज्ञान करने की सामर्थ्य वेदों में भी नहीं है। युगों से चले आते हुए ब्रह्म की असीम शक्ति के प्रति अणु की सीमित भावनाओं का परिचय सुन्दर कुँवरि इस प्रकार देती हैं—

नेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभुभाय पुकारि।
सो हरि निज मुख कहत हैं, महिमा भनत श्रपार।।
निज चित श्री हरि लीन है, हरि चित जिन जन लीन।
हरि जल जन मन भीन है, जन जल हरि मन लीन।।
इस ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार है—

सम्वत् शुभ षट त्रिगुन सै पैंतालिस उपरन्त।

७. बृन्दावन गोपी महात्म्य—ग्रादि पुराण में वृन्दावन तथा गोपियों के महात्म्य का वर्णन है। यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा में ग्रनुवादित रूप है। इस ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रपनी भावनाग्रों पर निम्बार्क मत के प्रभाव का उल्लेख किया है। खोज रिपोर्टों में उद्धृत पंक्तियों में से कुछ के उद्धरण द्वारा यह प्रमाणित हो

जाता है-

श्री गुरु कुपा प्रताप जब ह्वं उदोत हिये मान ।
तिमिर नसे दरसे करन वृन्दा विपुल बखान ॥
जुगल उपासक रसिक मिंगा निबायत सम्प्रदाय।
जिन दास्यता ही में लई भाग्य वर पाय॥

इस ग्रंथ का रचनाकाल सम्वत् १८२३ विकमी है।

प्त. भावना प्रकाश—इस ग्रंथ में कृष्ण तथा राधा की दाम्पत्य नित्य लीलाग्रों का वर्णन है। इसका रचनाकाल १८४५ माना जाता है।

٤. रंगभर—इस ग्रंथ में भी राधा तथा कृष्ण को नित्य लीलाम्रों का वर्णन है। इसका रचनाकाल भी सम्वत् १८४५ ही है।

१०. प्रेम संपुट—इस ग्रंथ में भी राधा कृष्ण की नित्य लीलाग्रों का वर्णन है। इसका रचनाकाल सं० १८४८ है।

इन समस्त ग्रंथों की रचना की प्रेरणा भगवत् भिवत है। केवल राम रहस्य में राम-कथा विणित है। शेष सभी में कृष्ण के लीला रूप की ही प्रधानता है। राधा-वल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पूर्णतः स्पष्ट है, परन्तु इनके प्रेम के चित्रण में असंयत स्थूलता का सर्वथा अभाव है। राधावल्लभ सम्प्रदाय की तीन साधिकाओं के वृष्टिकोण में जो विभिन्तता मिलती है, वह यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि भावनाओं में अलौकिकता का आरोपण लौकिक जीवन के प्रति अपने विशिष्ट वृष्टिकोण तथा परिस्थितियों के आधार पर ही होता है। एक ही परिवार की तीन महिलाओं के एक ही विषय में वृष्टिकोण व्यक्त हैं। बनीठनी जी के असंयत उद्गारों में उनका बनाठना रूप तथा छिछले हाव-भाव साकार हो उठते हैं। बाँकावती जी के प्रेम-वर्णन में रूमानी अंश का व्यक्तीकरण मर्यादायूर्ण है, जिसमें प्रेम की मादकता में स्त्रियोचित नियन्त्रण भी है। सुन्दर कुँवरिबाई की रचनाओं में प्रेम तथा विरह के उत्कट अंशों में भी भावना तथा अनुभूतियों की तीव्रता है, रितभावजन्य हाव-भाव, चेष्टाओं तथा स्थूलता का नहीं। प्रौढ़ावस्था तक का कौमार्य उनके जीवन का स्रभाव स्रवश्य था, पर उस स्रभाव की स्रभिव्यंजना में स्रविवाहित नारों के संयम, लज्जा तथा नियन्त्रण की स्रभिव्यंकत है।

सुन्दर कुँवरिवाई के काव्य की मूल प्रेरिणा है भिक्त, जिस पर पारिवारिक परम्परा की पूर्ण छाप है। रानी बाँकावती तथा नागरीदास जी के संसर्ग में पोषित होकर राधाकृष्ण की युगल लीलाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा की उपासना कृष्ण से अधिक महत्त्वपूर्ण है। राधा का रूप-वर्णन, प्रेम-प्रसंगों में राधा की विजय, किशोर कीडाओं में राधा की महत्ता स्थापित करने का उन्होंने सतत प्रयत्न

किया है। परन्तु उनकी गोपियाँ कामदाध होकर श्रीकृष्ण के सौंदर्य को लीलापूर्ण दृष्टि से देखने वाली रिसक नायिकायें नहीं, केवल चंचल किशोरियाँ हैं जो कृष्ण के नटखट चांचल्य से सरलतापूर्वक हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनके कृष्ण भी गोपियों का ग्राँचल खींचते हुए ग्रथवा भुरमुट की ग्रोट से, हवा में उड़ते हुए ग्रंचल द्वारा उघरते सौंदर्य को छुपकर ताकने वाले लोभी नायक नहीं, किशोरावस्था प्राप्त एक ग्रित नटखट बालक हैं जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौत्हल के कारण ही गोपियों का मार्ग रोक उनको सताते हैं, उनकी कीड़ाश्रों में कामुक युवा का नहीं, वय का विकास प्राप्त करते हुए एक समस्यामूलक बालक का ग्राभास मिलता है। उनकी इन कीड़ाश्रों में समवयस्क बालक-बालिकाश्रों का विशुद्ध प्रेम ग्रंकित है। रसपुंज में से गौरस दान के कुछ चित्र इस कथन की पुष्टि करेंगे—

वृन्दावन की गोपिकायें दिध बेचने के लिए जा रही हैं। उनका मार्ग रोककर हठीले कृष्ण खड़े हो जाते हैं ग्रोर कहते हैं—

विपिन हमारे कौन तुम कहा काज कित जात ? देहु दान वन राह कर, बहुरि न पूछें बात ॥ लिलता उत्तर देती है—

तुम को हो ? टिर जाहु किन तुम्हारो का बन माँहि ?

बन वृषभान महीप के, नंद बसायो नाहि ॥

इस मुखरता में प्रतिद्वंद्विताजन्य तर्क है, परन्तु कृष्ण का व्यवहार पूर्णतया बालोचित
ही नहीं, किशोरावस्था की चंचलता उनमें ग्राने लगी है; वह कहते हैं—

लंक लचत पग डगमगे, तन घहरत सुकुमार । ताते हमको देहु यह ज्ञीज्ञ गगरिया भार ॥ गोपियाँ चुकती नहीं, प्रखर उत्तर देती हैं—

> हमारे ये गृह काज हैं नित इत स्रावत जात। तुमहि भार को भार का क्यों मुख पानी स्रात।।

इसी प्रकार की अनेक चुटिकयों से भरी हुई उनकी वाल-प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है; गोपियों की मुखरता कृष्ण की धृष्टता से टक्कर लेती रहती है; बार-बार कृष्ण उन्हें स्मरण दिलाते हैं; नन्द की शपथ खाकर कहते हैं, सीधे से देना हो तो दे दो, नहीं जबरदस्ती शीश से गगरी खींच ली जायगी। गोपिकायें भी अपने गोरस की रक्षा करती हुई उसका यथातथ्य उतर देती हैं, काले चोर को दान लेते कभी नहीं सुना। प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। उस समय तक जब तक मौन राधा भी उन्हें चुनौती देती है; कृष्ण गर्व करते हुए कहते हैं— ग्वारि गवारिनि तुम सबै, समुक्तत नहीं कछु मूर।
चौदह विद्या हम महींह चौदह कला सपूर।।
तब राधा का मौन टूटकर इस प्रकार मुखरित होता है—
चौदह विद्या तुम नहीं, सोलह कला बसाय।
तो गुन प्रगट दिखाय कछ, लीजे दान रिकाय।।

राधा की यह चुनौती कृष्ण के धंयं का बाँध तोड़ देती है श्रौर कृष्ण नटनागर अपने सखाश्रों के संग जो लीला करते हैं उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती है। नृत्य करते हुए कृष्ण के चित्र का सजीवता तथा मुग्ध होकर स्तब्ध खड़ी हुई राधिका के चित्र की श्रीभव्यिकत कला तथा भाव दोनों ही दृष्टि से प्रशंसनीय हैं, नृत्य के पगों के साथ लहराती हुई वनमाला, हाथों तथा ग्रीवा की गति, नयनों की भावाभिव्यक्ति, सब कुछ गोपियों को मुग्ध कर लेती है, और राधा तो विवश मुग्ध चित्रलिखित-सी रह जाती है—

चित्र-सो लिखी-सी राधे विवश छकी-सी रही, भ्रांखिन की पाँखे बाँधी ता खिन बिहारी जी।

स्राकर्षण मुग्ध हो तन्मयता में परिवर्तित हो जाता है, दो क्षणों पूर्व की मुखर गोपिकाएँ बेसुध हो जाती हैं, गोपियों की यह श्रवस्था देख ग्वाल-बाल मदन की दुहाई देकर मदन-मुरारी की विजय की घोषणाएँ करते हैं—

गागर गिरी है केऊ, सीस उधरी है केऊ,

सुध बिसरी है ते लगी है द्वम डार कै।
डगमग ह्वे के भुजधारी गर है के काहू,
बैठि गई कोई सीस मटुकी उतार कै।
मैन सर पागी कोऊ, घूमन हैं लागी कोउ,
मोति मिणि भूषण उतार डारे वारि कै।
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्वार कहें टेरि टेरि,
मदन दुहाई जीति मदन मुरारी कै।।

विजय की यह घोषए। गोपियों की तन्मयता को चौंकाकर सजग बनाती है श्रीर चिर-मुखर लिलता श्रपनी हार को चवनों द्वारा कह उठती है—श्रच्छे विजेता देखें हैं हमने; जाश्रो, गिरि के पीछे मुँह छिपाकर बैठो। यह जीत तुम्हारी नहीं वृषभान कुंबरि की है जिसने कृष्ण को मनमाना नाच नचा लिया। उसका हास-भरा व्यंग्य नेत्रों में स्थित को साकार बना देता है—

श्राछे जयवार देखे मदन मुरारि जी को, रहो रे लबार गिरिवान मुंह डारि के ।

## नाचन नचाय लीने, कैसे मन माने कीन्हें, जीत है हमारी वृषभान के कुमारि कै ॥

गोरस दान प्रसंग में महाकवियों द्वारा चित्रित श्रृंगार के अनेक संचारियों तथा अक्लील उद्भावनाओं की तुलना में सुन्दर कुंबरि द्वारा रचित यह संयत गोरसदान किसी प्रकार कम नहीं है। उनकी संयत उद्भावनाएँ, कलात्मक अभिव्यक्ति, प्राणोपम चित्रण उनकी सफलता के द्योतक है।

प्रेम के अन्य प्रसंगों में भी अक्लीलता का पूर्ण अभाव है। अभिव्यक्ति के साधन यद्यपि परम्पराबद्ध दूतीवाक्य, संकेत-स्थल, अभिसार इत्यादि ही हैं, परन्तु सब प्रसंगों में भावनाओं में निहित कामनाओं की ध्वनिमात्र आती है, स्थूल वर्णनों का प्रायः सर्वथा अभाव है। अनेक पदों में कृष्ण की आतुरता व्यक्त है।

निम्बार्क समप्रदाय में राधा ही मूल शक्ति मानी जाती है, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मस्वरूप कृष्ण की कलायें भी उसी पर श्राधृत रहती है। जीवातमाश्रों की प्रतीक गोपिकायें ही ब्रह्म में लय के लिए श्रानुर नहीं रहतीं बिल्क ब्रह्म भी श्रपने शिक्त-प्रसारण के लिए राधा की इस प्रसारिणी शिक्त पर निर्भर रहता है। सुन्दर कुंबरि के पदों में कृष्ण की श्रानुरता की यही पृष्ठभूमि है। घनश्याम की श्रान्ना पाकर दूती उनके प्रेम का सन्देश मानिनी राधा के पास लेकर श्राती है, उनके विरहाकुल हृदय की व्यथा सुनाती है, उस व्यथा में कामुक इच्छाएँ नहीं, भावजन्य तीव्रताएँ हैं। मानिनी राधा का मान तोड़ने का प्रयास करती हुई सखी की उक्तियों में मानिनी राधा तथा याचक कृष्ण का साकार रूप देखिये—

प्रिय के प्रारण समान हो, सीखी कहाँ सुभाय।
चख चकोर श्रानुर चतुर चंद्रानन दरसाय।।
चन्द्रानन दरसाय श्ररी हा हा है तोसों।
वृथा मान यह छोड़ कही पिय की सुनि मोसों।।
सूधै दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली।
बिन भख श्रहि मिणा जुहीन इन गति उन बेली।।

—चतुर दूती कहती है कि तुम प्रिय के प्राण समान हो, तुमने यह स्वभाव सीखा कहाँ से है, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चन्द्र-मुख के दर्शन के लिए प्रातुर हैं। प्रापनी इस तीक्ष्ण दृष्टि को त्याग सरल गति धारण करो। वह तुम्हारे बिना जलच्युत मछली तथा खोई मिण वाले सर्प के समान व्यथित हो रहे हैं।

कृष्ण की प्रतीक्षा में काम-भावना का श्रभाव नहीं है, परन्तु उसका संकेत उन्होंने केवल वातावरण के चित्र-निर्माण द्वारा कर दिया है— उतै श्रकेले कुंज में बैठे नन्द किसोर । केरे हित सज्जा रिचत विविध कुमुम दल जोर ।। विविध कुमुम दल जोर, तलप निज हाथ बनावत । किर किर तेरो ध्यान किठन सो छिनन विहावत ॥ जाके सब श्राधीन सु तौ श्राधीनो नेरे। जिहिं मुख लिख ब्रज जियत वहुँ तौ मुख रख हेरे ॥

उधर एकाकी कृंष्एा कुंज में बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए स्रनेक कुसुमों की पंखुड़ियों की शैया सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो रहे हैं। जिस कृष्एा के ग्राधीन समस्त विश्व है वे तेरे ग्राधीन हैं, वह हर समय तुम्हारी कृपा-दृष्टि की ग्राशा में तुम्हारे मुख के भाव देखा करते हैं।

कृष्ण के रूप के प्रति ग्राकर्षण तथा नारीसुलभ लज्जा के बीच कर्तव्याकर्तव्य निश्चित न करने वाली गोपिका के इस चित्र में कल्पना, ग्रनुभूति तथा कला का सुन्दर सम्मिश्रण है—

मोतिन की बेली सी, मुरानी सकुचानि भरी,
ग्रानन फिरानी कर कानन धरत है।
चिकत चितोन रहे, ग्रजान मुसुकानि दावे,
फावै भाव भरी भौंहें चित भरत है।
मैन मधुवान सजै, मुक्तन लता पै चंद,
घूँघट के ग्रोट मानों मृगया करत है।।

माधुर्य भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय की स्रिभिन्यंजना भी बड़ी सुन्दर हुई हैं। कृष्ण तथा राधा दोनों ही के प्रति उनकी उपासना में याचना के स्वर भी मिलते हैं। कोटि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी शक्ति के स्रणुमात्र के परिचायक हैं, जो सर्वशक्तिमान, स्रपार विरदी, सर्वगुणप्राही हैं, उस ब्रह्म के समक्ष स्रपने तुच्छ श्रस्तित्व के श्रशुभ लक्ष्मणों, श्रसंख्य पानों का उद्घाटन करती हैं केवल एक सम्बल, एक श्राशा के सहारे—

ग़रीब नेवाज तैं, ग़रीब में निवाजे क्यों न, लाख लाख बातन की सूधी एक बात है।

राधा की स्तुति में याचना के स्वर ध्वनित होते हैं, राधा का ग्रनुग्रह ही उनके जीवन की डगमगाती नौका को पार लगाने में समर्थ हो सकता है—

त्राहि-त्राहि बृषभानु नंदिनी तो को मेरी लाज।

मन मलाह के पड़ी भरोसे बूड़त जन्म जहाज॥

उदिध ग्रथाह थाह नींह पाइयत प्रबल पवन की सोय।

काम कोध मद लोभ भयानक लहरन को ग्रति कोय॥

जीवन-नौका डूबी जा रही है, उसकी रक्षा की लाज तुम्हारे ही हाथ में है। केवल तुम्हारा ही भरोसा है...

सुन्दर कुँवरि बाँह गहि स्वामिनि, एक भरोसो तेरो ।

सुन्दर कुँवरि के काव्य में शृंगार प्रधान है । भिक्त-भावना में निम्बार्क सम्प्र-दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक वृष्टिकोगा के ग्रारोपण में शृंगारिकता प्रधान है। राधावरुलभ सम्प्रदाय के अपार्थिव शृंगार की असंयत अभिन्यंजना में सुन्दर कुँविर की रचनाएँ ग्रपने संयत तथा परिब्कृत शृंगाराभिव्यक्ति के कारण पृथक तथा महत्त्व-पूर्ण स्थान रखती हैं, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारी के रूप में प्रयुक्त हुन्ना है। इस कारए उसमें स्थूलता तथा हाव-भाव ग्रौर चेष्टाग्रों का ग्रभाव है। शृंगार के इस संयम में उनके जीवन की भी एक छाप है। हिन्दू समाज की अविवाहित साधारण नारी इसमे अधिक कह ही क्या सकती थी ? मीरा की वेदना की तीव्रता में संयोग की जो ग्राकांक्षाएँ भलकती हैं, उनमें पत्नीत्व के मार्दव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व की ग्रसाधार एता भी है, अनुभूति पक्ष में मीरा के साथ सुन्दर कुँवरि की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मीरा की विशुद्ध भावनाजन्य विरहानुभूतियों के समक्ष कृष्ण के प्रति शारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर ही ग्राधृत सम्प्रदाय के प्रभाव से सिक्त, सुन्दर कुँवरि का संयोग कुछ भी महत्त्व नहीं रखता उसी प्रकार मीरा के ग्रसाधारण व्यक्तित्व के साथ सुन्दर कुँवरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा सकती । परन्तु उनके शृंगार के संयम का पूर्ण श्रेय उनके व्यक्तित्व तथा कुलीनता को है।

शान्त रस गौए। रूप से प्रगुक्त हुन्ना है, जिसकी अनुभूति याचना के पदों में व्यक्त हुई है। हास्य का भी सफल प्रयोग उन्होंने किया है। उनके हास्य के उपादान साधारण जीवन की साधारण घटनाओं से लिए गये हैं। उनका आयोजन यद्यपि परम्परागत साहित्यिक भू खलाओं में बाँधकर नहीं हुन्ना है, परन्तु हास्य रस की सृष्टि में वह काफी सफल रही है।

विवाह-योग्य किशोर कृष्ण को उनकी चोरी की बान का स्मरण दिलाती हुई गोपिकार्ये कहती हैं—

तज चोरी की घात श्रयान की।

नंदराय के लला लड़िते सुन लो बात सयान की ।। कीरति पठई दुलहा देखन तिय ग्राई बरसान की । सुन्दर कुँवरि सुलच्छन गुन निधि ब्याहोगे वृषभान की ।। ग्राई है तो जाय कहेंगी बात रावरे बान की । सास कहैगी चोर कुँवर को जैहे वह प्रिय प्रान की ।। इक तो कारो चोर भयो फिर दूइया बात लजान की। मुिंग हाँसि हैं चंदानिन दुलही जिहि उपमा न समान की।।

—हे नन्दराय के लाड़ले पुत्र ! मेरी शिक्षा सुन लो, श्रब श्रपनी यह चोरी की बान तज दो। बरसाने की स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए श्रा रही हैं, तुम्हारा विवाह सुलक्षराी गुरानिधि राधिका से होने जा रहा है, वहाँ की स्त्रियाँ वहाँ जाकर तुम्हारी इस बान की श्रालोचना करेंगी, सास कहेगी एक तो काला है दूसरे चोर है, तुम्हारी चन्दा के समान दुलहन जिसका सौन्दर्य श्रनुपम है, इस बात को सुनकर हँसेगी।

स्त्रियोचित इन परिहासों में विदःधता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी सरलता तथा स्वाभाविकता ही इसका सौन्दर्थ है।

उनके काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतः नगण्य नहीं है । भावाभिव्यक्ति की सरसता में कला का योग चेष्टा करके उन्होंने किया है । कला की साधना उनका ध्येय
नहीं रहा है, परन्तु श्रभिव्यक्ति में सजीवता तथा सरसता लाने के लिए उन्होंने श्रनेक
प्रलंकारों की शरण ली है, उनकी श्रनुभूतियों में यथार्थता तो है, परन्तु सजीव सौन्दर्य
इतना उत्कृष्ट नहीं कि श्रलंकृत सौन्दर्य श्राभूषित सुषमा की श्राभा को क्षीण बना दे ।
धपने काव्य को श्रनेक श्रलंकारों से सिज्जित कर उन्होंने श्राकर्षक तथा सरस बनाया
है । रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा, उनके द्वारा प्रयुक्त श्रलंकारों में मुख्य हैं । श्रलंकारों
की योजना भावाभिव्यक्ति के सहायक रूप में ही हुई है। श्याम के रूप-सागर में डगमगाती हुई राधे की लाज की नौका के वर्णन की सजीवता तथा सफलता इस कथन
की पुष्टि करेगी—

नाचत तरंग श्रंग श्रंग रगमगी है।
गाजन गहर धृनि बाजन मधुर बैन,
नागिन श्रलक जुग सोधे सगमगी है।।
भवर त्रिभँगताई पान पं लुनाई ता में,
मोती मिए जालन की जोति जगमगी है।
काम पौन प्रबल धुकान लोपी लाज तातें,
श्राज राधे लाल की जहाज डगमगी है।।
इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरण में ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं—
मैन मधुवान सजे, मुक्तन लता पै चंद
धूँघट के श्रोट मानों मृगया करत है।
उपमाश्रों के प्रयोग में प्रायः प्रसिद्धियों श्रोर परम्परागत उपमानों का ही
सहारा लिया गया है। काव्य के सौन्दर्य को परिष्कृत बनाने के लिए ही श्रलंकारों का

स्याम रूप सागर में नैन वार पारथ के,

प्रयोग किया गया है स्रौर इस ध्येय की पूर्ति में वे पूर्ण सफल रही हैं।

छंद-ज्ञान से वे पूर्ण भिज्ञ थीं। दोहा, सबैधा, कुंडलिया, किवत्त, सभी प्रचित्त तथा प्रधान छंदों का प्रयोग उनके काव्य में मिलता है। इनके प्रयोग में अज्ञुद्धियाँ अपवाद रूप में आती हैं। पिगल शास्त्र की रूपरेखा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, ऐसा मालूम होता है। कई स्थलों पर मात्रा की न्यूनता तथा अधिकता का दोष किवता के प्रवाह को भंग कर देता है, पर ऐसे स्थल बहुत कम हैं। उम युग की अन्य लेखिकाओं ने कला तथा भाव का संतुलन इस मात्रा में नहीं बाँधा। कुंडलिया छंद के साधारण नियम के अनुसार, जिस शब्द से छंद आरम्भ होता है उसी से उसका अन्त भी होना चाहिए, परन्तु सुन्दर कुँविर ने इस नियम का पूर्ण उल्लंघन किया है।

इन् ोंने प्रधान रूप से अजभाषा का प्रयोग किया है। त्रियापद, विभिन्तयाँ, कारक चिह्न इत्यादि शुद्ध बजभाषा के ही हैं, श्राश्चर्य का दिषय तो यह है कि राजस्थानी की छाया का भी श्राभास उनकी भाषा में नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता है कि भाषा के प्रयोग में वह स्थानीय भाषा-निषेध के प्रति जागरूक रहती थीं। इस निषेध का मूल कारण क्या था यह समक्ष में नहीं श्राता। ब्रजभाषा में संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग उनके संस्कृत विषयक यथेष्ट ज्ञान का परिचायक है। संस्कृत मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा ही उनके काव्य की भाषा है, जो यथोचित श्रनंकार से विभूषित होकर, भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति के लिए पूर्ण सक्षम बन गई है।

सुन्दर कुँवरिवाई के काव्य की पूर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की नारी द्वारा रचित साहित्य के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि की परिचायक है। विशालता के समक्ष क्षुद्र की उपेक्षा का कारण तो समक्ष में आ सकता है, परन्तु साहित्य के विशाल सागर में केवल असाधारण बिन्दुओं का ही महत्त्व नहीं होता, साधारण बिन्दुओं का अभाव सागर की विशालता के अस्तित्व को भी शंकायुक्त बना सकता है, सुन्दर कुँवरि की प्रतिभा पर संशय करने का कोई आधार नहीं है। नारी-जीवन की परिसीमाओं के बीच प्रस्फुटित उनकी काव्य-प्रतिभा के कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल हैं। परिष्कृत भाषा, सरस अभिव्यक्ति, सुन्दर कल्पनाएँ, रसानुभूति इत्यादि काव्य का कोई अग्रंग ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओं में न हो।

उनकी समस्त रचनात्रों की साधारणता में ग्रनेक उत्कृष्ट स्थल मिलते हैं, जहाँ ग्रनुभूतियों की ग्रभिव्यक्ति तथा कला का प्रयोग श्रेष्ठ तथा उच्च स्तर पर है। उनके काव्य की ग्रन्थायपूर्ण उपेक्षा के लिए हिन्दों के इतिहासकारों का स्त्रियों द्वारा रचित साहित्य के शित उपेक्षामय दृष्टिकोण ही उत्तरदायी है।

ताज—धर्म तथा जाति की सीमा तोड़कर कृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पण हारा, ताज ने कृष्ण रूप के प्रति नारी के सहज आकर्षण का प्रमाण दिया। मध्य-

कालीन धार्मिक संकीर्गातात्रों तथा सामाजिक बन्धनों का श्रतिऋमण कर श्रपनी भावनाग्रों की सामर्थ्य तथा प्रवलता की इस परिचायिका की जीवनी पूर्णतः संदिग्ध है। इनका संक्षिप्त उल्लेख यद्यपि शिवसिंह सरोज के समान प्राचीन इतिहास ग्रंथ में भी मिलता है, परन्तु इनका परिचय उसमें पुरुष के रूप में दिया गया है। ताज किव शीर्षक से उनके स्त्री होने का कोई प्रमारा नहीं मिलता। परन्तु श्री मुंशी देवीप्रसाद तथा ग्रन्य लेखकों की कृतियों में ताज का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। इनका जन्म, रचनाकाल, मृत्यु-तिथि सब कुछ पूर्णतया संदिग्ध है। शिर्वासह सरोज के अनुसार इनका जन्म संवत् १६५२ है। मुंबी देवीप्रसाद ने सम्वत् १७०० के लगभग इनका समय माना है। 'हिन्दी के मुसलमान लेखक' तथा 'मुसलमानों की हिन्दी सेवा' में उनकी जीवनी का कुछ ग्रंश तथा उनकी रचनात्रों के कुछ उद्धरण संकलित हैं। 'स्त्री किव कौमुदी' में जीवनी ग्रंश तो सन्तोषजनक है, पर काव्य के उद्धरणों की संख्या इतनी कम है कि उसके प्राधार पर ताज की काव्य-प्रतिभा के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । श्री निर्मल जी ने ताज के विषय में श्री गोविन्द गिल्ला भाई से पत्र-व्यवहार किया था। गोविन्द गिल्ला भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा है कि ताज के सैकड़ों छंद उनके पास एकत्रित है। उनके निम्न पत्र द्वारा ताज के जीवन के विषय में श्रनुमान किया जा सकता है :--

"ताज नाम की एक मुसलमान स्त्री किव करौली ग्राम में हो गई है। वह नहा-धोकर मंदिर में भगवान् का नित्य प्रति दर्शन करती थी, इसके पश्चात् भोजन ग्रह्ण करती थी। किन्तु एक दिन वैष्णवों ने उसे विधिमिणी समभकर मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया। ताज उस दिन उपवास करके मंदिर के ग्राँगन में ही बैठी रह गई ग्रौर कृष्ण का नाम जप करती रही। जब रात हो गई तब ठाकुर जी स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर भोजन का थाल लेकर ताज के पास ग्राये ग्रौर कहने लगे तूने ग्राज करा-सा भी प्रसाद नहीं खाया, ले ग्रब इसे खा। "प्रातःकाल जब सब वैष्णव श्राये, तो ताज ने सारी बातें उनसे कह सुनाई। ताज के सामने भोजन का थाल देखकर वे ग्रत्यन्त चिकत हुए। वे सभी वैष्णव ताज के पैरों पर गिर पड़े ग्रौर क्षमा-प्रार्थना करने लगे। तब से ताज प्रतिदिन भगवान् के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करने लगी। पहले ताज मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन कर ग्राती थी तब ग्रौर दूसरे वैष्णव दुर्शन करने जाते थे।

"ताज परम वैष्णव ग्रौर महा भगवद्भक्त थी। ठाकुर जी की कृपा से वह भक्त हो गई। जब मैं करौली गया था तब ग्रनेक वैष्णवों के मुँह से मैंने यह बात सुनी थी, वहीं मैंने इनकी ग्रनेक कविताएँ भी सुनीं। उसी समय इनकी कितनी ही कविताएँ मैंने लिख भी ली थीं। ताज की दो सौ कविता मेरे हाथ की लिखी हुई मेरे निजी पुस्तकालय में हैं।"

—गोविन्द गिल्ला भावे सिहोर, भाव नगर राज्य

ताज का निवास-स्थान करोली ग्राम में था। मुसलमान घर में जन्म लेकर भी उनके संस्कार परम दंदग्वों के-से थे। इनके विषय में कुछ दन्तकथाएँ प्रचलित हैं जिनका सारांश यह है कि वे कृष्ण की परम भक्त थीं। हिन्दू नियमों के अनुसार स्नान-ध्यान करके वे मंदिर में कृष्ण के दर्शन-हेनु जाती थीं। एक दिन वैष्णवों ने उनके विधर्मी होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का निषेध कर दिया। ताज ग्रपने इष्टदेव के दर्शन के विना भोजन कैसे करतीं, ग्रतः उपवास करके वे कृष्ण का नाम जपती रहीं। रात्रि में स्वयं कृष्ण मानव रूप में उनके पास भोजन लेकर ग्राये, ग्रौर इस भेद के खुलने पर वैष्णवों ने लज्जा से क्षमा-प्रार्थना की ग्रौर ग्रपना निषेध लौटा लिया। श्रन्तःसाक्ष्य तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई ताज विषयक प्राप्त सामग्री से यह प्रमाणित होता है कि वह पंजाब की निवासिनी थीं। उनके मुसलमान होने में कोई सन्देह नहीं है। वे स्वयं ग्रपने धर्म-परिवर्तन की कहानी इन शब्दों में कहती हैं—

सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी,
तुभ दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं।
देव पूजा ठानी, मैं निवाज हूँ भुलानी,
तजे कलमा कुरान साढे गुनन गहूँगी में।।
स्यामला सलोना सिर ताज कुल्ले दिये
तेरे नेह दाग में निदाघ ह्वे दहूँगी में।
नन्द के कुमार कुरबान तोरी सूरत पै,
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्वे रहूँगी मैं॥

इस स्पष्ट कथन के पश्चात् उनके धर्म-परिवर्तन में कोई सन्देह नहीं रह जाता। परन्तु आवश्चर्य तो इस बात का है कि इनकी रचनाओं में इस्लामी सिद्धान्तों की छायामात्र भी नहीं दिखाई देती। असिद्ध मुसलमान कृष्ण-भक्त रसखान की भाँति ही ताज भी कृष्ण के रूप और शक्ति पर मुग्ध हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि किसी वैष्णव का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कृष्ण के प्रेमवर्णन में केवल उनका रूप ही नहीं है, उनकी शक्ति भी है।

यद्यपि उनके कृष्ण का रूप माधुर्य भावना के अनुकूल आलम्बन प्रस्तुत करता है, परन्तु अधिक स्थलों में या तो वह सजे-सजाये रासमंडली में नृत्य करने वाले नकली कृष्ण के समान भासित होते हैं; जैसे—

छैल जो छबीला सब रंग में रँगीला, बड़ा चित्त ग्रड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेत जोहे. कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिरधारा है।।

ग्रथवा पतित-उद्धारन गरिमामय, ग्रवतार रूप कृष्ण उनकी ग्रास्था के पात्र हैं —

प्रुव से प्रहलाद गज ग्राह से ग्राहित्या देवि,
स्योरी ग्रीर गीध ग्रीर विभोषन जिन तारे हैं।
पापी ग्रजामिल सूर तुलसी रैदास कहूँ,
नानक मलूक ताज हिर ही के प्यारे हैं।
धनी नामदेव दादू सदना कसाई जान,
गनिका, कबीर, मीरा, सेन उर धारे हैं।
जगत को जीवन जहान बीच नाम सुन्यो,
राधा के वल्लमं कृष्ण वल्लभ हमारे हैं।

कृष्ण के मधुर रूप का चित्रण उनके विराट रूप के ग्रंकन की तुलना में बहुत नीचे रह जाता है। मधुर चित्रण में शारीरिक चेष्टाग्रों की प्रधानता के सामने उनका भावात्मक पक्ष गौण पड़ जाता है, परन्तु विराट की गरिमा के प्रति ग्रास्था ग्रौर विश्वास उनके काव्य के एक-एक शब्द में प्रस्फुटित होता है। उनके कृष्ण में महाभारत के राजनीतिज्ञ, गीता के उपदेशक तथा ब्रज के कन्हैया के रूपों का समन्वय है।

भावनाश्रों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास श्रौर कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम तो श्राहचर्य की वस्तु नहीं है, परन्तु ताज द्वारा विगत हिन्दू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथायें, उनके प्रसंगानुकूल शुद्ध तथा यथातश्य वर्णनों को देखकर हठात् विश्वास नहीं होता कि उनका जन्म मुसलमान घराने में हुश्रा था। महाभारत रामायण इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं श्रिपितु श्रनेक श्रन्तःकथाश्रों से भी उनका पूर्ण परिचय है। कुन्दनपुर जाकर भीष्म की सहायता करने जैसी श्रनेक छोटी-छोटी कथाश्रों का विवरण भी उनकी रचनाश्रों में मिलता है जिससे श्रनुमान होता है कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था।

कृष्ण के प्रति उनकी भावना में ग्रनन्यता है। मानव-भावनाग्रों के ग्रारोपरण में माधुर्य भावना की प्रधानता है। उनके माधुर्य में लीला, रूप तथा प्रेम का सामंजस्य है। विरह की ग्रनुभूतियों में मिलन की छाया देखकर संतोष कर लेने की शक्ति उनमें नहीं है, उनके नेत्रों को तो साकार दर्शन में ही विश्वास है, प्रेम सम्बन्धी ग्रनेक प्रसिद्ध उपमानों से उनकी भावनाग्रों का यह सम्बन्ध स्थापन ग्रनुपम है— भानु के प्रकास बिना कंज मुख ढाँपि रहे,
केतकी के वास बिना भाँर दुख सीर है।
देखें बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे,
स्वाति बूँद चाखें बिना चातक मन पीर है।।
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग धुने,
नीर के बिछोह मीन कैसे करि जी रहे।

कहूँ किव ताज मिल मानिये हमारी किथीं, नैनन में देखूँ जब नैनन में धीर है।।

हिन्दू धर्म में प्रचलित श्रनेक श्राडम्बरों पर उन्होंने जो श्राक्षेप किये हैं, उनमें व्यंग्य श्रीर लांछना नहीं है, परन्तु उनकी मीठी वाणी में निहित संकेत इन उपहासप्रद वस्तुश्रों की महत्त्वहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए—

काहू को भरोसो बद्रीनाथ जाय पायँ परे,

काहू को भरोसो जगन्नाथ जू के मान को।
काहू को भरोसो काशी गया में ही पिंड भरे,
काहू को भरोसो काशी गया में ही पिंड भरे,
काहू को भरोसो सितबन्ध जाय पूजा करे,
काहू को भरोसो सितबन्ध जाय पूजा करे,
काहू को भरोसो द्वारवती गये जात को।
काह को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये,

मो को तो भरोसो एक नन्द जी के लाल को ॥

इस प्रकार ताज की भिवत-भावना का आधार कृष्ण का माधुर्यमय विराट रूप है। उनकी भावनाओं में निर्भरणी का चंचल वेग नहीं, समतल स्थान में प्रवाहित सरिता का शान्त स्निग्ध प्रवाह है। उपास्य के प्रति उनकी भावना में विश्वासजन्य समर्पण है। इस समर्पण में उद्घिग्नता विह्वलता उतनी नहीं जितनी ग्रास्था श्रौर श्रद्धा है। कृष्ण के मधुर रूप में भी नैसर्गिक छाप है, लौकिक व्यक्ति के रूप में भी उनके कृष्ण उनसे उच्च स्तर पर हैं, राधा तथा गोपियों के साथ कृष्ण की कीड़ा के प्रति श्रानन्द श्रौर उल्लास तो है, परन्तु उच्छुं खल रसिकता नहीं।

प्रेम पंथ की गहनता श्रौर गम्भीरता से उनका श्रौढ़ हृदय परिचित है। कृष्ण के रूपजन्य श्राकर्षण के उन्माद में उनकी भावनाश्रों का बाँध नहीं टूट जाता, उनका संतुलित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसका मूल्य श्रांकने का प्रयास करता है—

मुस्क्यानि तिहारी जो मैने लखी, लिख के मन में प्रति नेह जुटानो। जो तुम चाहत एक बिसे,
हम एक के बीस बिसे तेहि मानो ॥
राह बड़ी है जो प्रेम के पंथ की,
चातुर होय सोई चित म्रानो ।
जीवन ताज कहे जग में,
तुक चारहि म्रादि के म्रक्षर जानो ॥

उपास्य तथा भिवत-भावना के ग्रितिरिक्त हिन्दू धर्म में मान्य ग्रनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी उनकी रचनाग्रों में मिलता है। कर्म-काण्ड भारतीय दर्शन में सदैव से मुख्य विषय रहा है, ताज ने इसकी विवेचना करते हुए भी ग्रनेक सबैये लिखे हैं, जिनके सौष्ठव तथा स्पष्टता का परिचय तद्विषयक एक सबैये से हो जायगा—

> कर्म सो बुद्धि हूँ ज्ञान गुनै श्ररु, कर्म सो चातक स्वाति जो पीवे। कर्म सो जोग श्ररु भोग मिले, श्ररु कर्म सो पंकज नीर न छीवे।। कर्म सो ताज मिले सुख देह की, कर्म सो श्रीति पतंग ज्युँ देवे। कर्म के यों ही श्रधीन सबै, श्ररु कर्म कहू के श्रधीन न होवे।।

ताज द्वारा रचित काव्य के विषय से परिचय के उपरान्त उनकी रचनाग्रों का काव्य-पक्ष हमारे समक्ष ग्राता है। ताज के काव्य में ग्रनुभूतियों के स्रोत का स्वच्छन्द तथा निर्बन्ध प्रवाह नहीं है। ग्रनुभूतियों की गित की स्वच्छन्दता मुक्त गेय पदों में ही व्यक्त की जा सकती है, ताज ने कृष्ण काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-शैली का ग्रनुसरण न करके कवित्त तथा सबैया-शैली को ग्रपनाया है, परन्तु छंदों के बन्धान में वे पूर्णतया सफल रही है। उनके सबैया तथा कवित्त दोनों ही छंदों के प्रयोग में कोई विचारणीय दोष नहीं ग्रा पाये हैं। शैली की प्रांजलता तथा छंदों की लय ग्रीर संगीत एक मध्यकालीन साधारण नारी के लिए ग्रपवाद-से लगते हैं। हिन्दी में भिक्त-काव्य की रचना करने वाली स्त्रियों में रानियाँ ही ग्रधिक थीं। उनके लिए काव्य-शास्त्र इत्यादि विषयों की शिक्षा यद्यि दुष्पाप्य ग्रवश्य थी, पर ग्रप्राप्य नहीं थी, परन्तु ताज जैसी साधारण स्त्री में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में ग्राश्चर्य का कारण बन जाती है।

उन्होंने स्रनेक स्थानों पर उत्शेक्षा, उपमा, उदाहरण इत्यादि स्रलंकारों द्वारा स्रपने काव्य का सौन्दर्थ द्विगृणित किया है। प्रसिद्ध उपमानों ही का सम्बल उन्होंने लिया है, परन्तु उसे अपनी मधुर भावनाओं तथा भाषा द्वारा चिर-नवीन बना दिया है। सनुप्रास की पुट से ही उन्हें सन्तोष नहीं होता प्रत्युत उनकी शैली ही सानुप्रासिक है—
ऐसे हैं छबीले लाल छल की जो बात करें,

मेरे चाह चौगुनी तलास दिन रैन हैं।

मन में उमंग भरे कोमले कनक रंग, नेह भरे मोह सो जो मोहे मन मैन है। चतुर सयाने सबै चातुरी की वालें सुने, चाहि चित चोर लेत ऐसे दूख देन हैं।

उपमा के भी ग्रनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उपमा, उदाहरण, सन्देह इत्यादि ग्रलंकारों का प्रयोग मात्रा में यद्यपि पर्याप्त है, परन्तु श्रधिक सुन्दर नहीं है। उत्प्रेक्षा बहुत सुन्दर वन पड़ी है। एक उदाहरण लीजिए—

नेकु बिहाय न रैन कछू यह जान भयानक भार भई है ।
भौन में भानु समाज सु दीपक छंगन में मनो छाग दई है।।
प्रसाद तथा माधुर्य गुर्गों से उनकी कविता छोत-प्रोत है। शान्त रस तथा अपाधिव
श्रृंगार उनके काव्य में प्रधान है। माधुर्य छोर श्रद्धा की भावनाएँ कृष्ण के महिम तथा
रसिक चरगों पर बिखरकर काव्य वन गई हैं—

दुष्ट जन मारे, सब सन्त को उबारे, ताज, चित्त में निहारे, प्रन प्रीति करनवारा है । नन्द जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह वृन्दावन वारा, कृष्ण साहब हमारा है।।

हृदय में उमड़े कृष्ण के प्रति म्रास्था का यह उल्लास, रिव के प्रकाश, चन्द्र की शीतलता, ईश की कृषा, शुक्र, शिन, मंगल इत्यादि म्रनेक नक्षत्रों की गित से भी म्रधिक वृद्ध भीर प्रवल है—

मो को तो भरोसो एक प्रीतम गोंपाल को।

ताज के माध्ययं में किसी-किसी स्थल पर लौकिक श्रृंगार की भावनाश्रों का प्रभाव प्रधान दिखाई देने लगता है। कालिन्दी के तट पर स्थित निकुंज के मध्य पंकज शब्या प्रस्तुत कर राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण तथा राधा की चटक-मटक पर श्रटकी हुई थ्राँखें कल्पना-जगत् की सुन्दर निर्माण हैं, परन्तु इस प्रसंग में श्रालम्बन की श्रपाथिवता ही नैसर्गिक है; भावनाश्रों तथा वातावरण की लौकिकता में काम का स्पन्दन है—

कालिन्दी के तीर नीर निकट कदम्ब कंज,

मन कछु इच्छा कीनो सेज सरोजन की।

प्रम्तर के यामी कामी कँवल के दल लेके,

रची सेज तहाँ शोभा कहा कहाँ तिनकी।।

तिहिं समें ताज प्रभु दंपति मिले की छवि,

बरन सकत नाहिं कोऊ वाहि छन की।

राधे की चटक देखि श्रॅंखियां श्रटक रहीं, मीन को मटक नाहिं साजत वा छबि की।।

उनकी सरस श्रिभव्यंजना प्रांजल भाषा, सजीव कल्पना, भावुक चित्रणा तथ। सुन्दर श्रलंकृत शैली का परिचय, नीरव रजनी के एकान्त में, श्रश्रुश्रों तथा उच्छ्वासों में तड़पती हुई विरिहिणी बाला के चित्रण से मिल जायगा—

> चैन नहीं मन में, मलीन सुनैन भरे जल में न तई है। ताज कहे पर्यंक यों बाल, ज्यों चंप की माल बिलाय गई है।। नेकु विहाय न रैन कछू यह जान भयानक भीर भई है। भौन में भान समान सुदीयक, ग्रंगन में मनो ग्रागि दई है।।

मन की व्याकुलता में मलीन, पर्यंक पर मुर्भाई हुई चंपकमाल के सदृश माला की व्याया इन भावपूर्ण तथा अलंकृत पंक्तियों में सजीव है। प्रतीक्षा की लम्बी घड़ियों के बीच यह देखकर कि रात्रि अभी बहुत शेष है, उसके मन का भार बढ़ जाता है और सूने भवन में जलते हुए प्रदीप का आलोक उसके अंगों को प्रखर सूर्य की भाँति जलाता है। कल्पना, भाव तथा अभिव्यक्ति, इन सभी दृष्टियों से ये पंक्तियाँ साधाररण स्तर से ऊँची हैं। ताज के काव्य में व्यक्त प्रौढ़ भावनाओं तथा प्रांजल और परिपक्व अभिव्यंजना शैली पर दृष्टियात करने से ऐसा ज्ञात होता है कि ताज ने काव्य-रचना का आरम्भ एक प्रौढ़ जीवन-दर्शन को आत्मसात् करने के पश्चात् किया था। इस्लाम के एकेश्वरवाद में उन्हें उनकी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान नहीं प्राप्त हो सका, और लौकिक विकर्षण के प्रभावस्वरूप अध्यात्म क्षेत्र में अनेक प्रयोग करने के पश्चात् उनकी रागात्मक प्रवृत्तियों को कृष्ण के मधुर रूप का आश्रथ मिला, यही कारण है कि उनके काव्य में रागात्मक अनुभूतियों के साथ गम्भीर दार्शनिकता की सरस अभिव्यंजना मिलती है।

ताज पंजाब की निवासिनी थीं। उनकी कुछ कविताग्रों में पंजाबी तथा उर्दू के शब्दों का बाहुत्य है तथा ग्रधिकांश सबये तथा कित्त शुद्ध ब्रजभाषा की माधुरी में पगे हुए हैं। ऐसा भास होता है कि काव्य-साधना के ग्रारम्भ-काल की रचनाग्रों में जब उन्हें ब्रजभाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं था, उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया है। उनके धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी सबये की यह पंक्तियाँ इस कथन की पुष्टि करती हैं—
सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी,

तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहुँगी में।

× × ×

नन्द के कुमार कुरबान तोरी सूरत पै

त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्वं रहूँगी में।

दूसरे प्रसंगों के कवित्त तथा सबैये में भी ऐसे श्रनेक उदाहरएा मिलते हैं— श्रीतम प्रवीन सुनो कहूँ वे वेर तुम्हें

मित्र का मिलाप यार भिस्त की निसानी है।

इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उनकी भाषा संस्कृत के अनेक तद्भवों तथा कुछ तत्समों से बनी हुई ब्रजभाषा है; पीछे आये हुए अनेक उद्वरण इस उक्ति के प्रमाणस्वरूप लिए जा सकते हैं। उर्दू भाषा के ध्योग के कारण खड़ीबोली का भी पुट उनकी भाषा में आ गया है।

श्रन्य कविषित्रयों की रचनाश्रों के ग्रश्नकाशन को ही भाँति ताज की रचनायें भी उपेक्षित साहित्य की राशि के साथ पड़ी हुई हैं। जो रचनायें यत्र-तत्र खोज के फलस्वरूप एकत्रित हो सकी हैं, उनका शतांश भी ग्रभी जनता के सामने नहीं ग्रा सका है, जो रचनायें प्राप्त हैं, उन्हों के ग्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा ग्रीर कला-प्रियता का ग्राभासमान्न मिलता है।

कृष्ण काव्य की कवियत्रियों में, कला के सौष्ठव की दृष्टि से मीरा के परचात् ताज का ही स्थान ग्राता है। उनके काव्य की शुद्ध ग्रात्मा सुघर कला की कसौटी पर पूर्ण परिष्कृत होकर निखर गई है। यह कहना ग्रनुपयुक्त न होगा कि ताज श्रपने युग की एकमात्र सचेष्ट कलाकार थीं। मीरा की ग्रनुभूतियों की प्रखरता ही कला बन गई थी, उनकी भावनाग्रों के ग्रजस्त्र स्रोत के प्रवाह में सुन्दर मुक्ताएँ मिलती हैं, परन्तु ताज की ग्रनुभूतियाँ उनकी प्रतिभा तथा कला के स्पर्श से कुन्दन बन गई हैं।

अत्रवेली अलि श्री बडण्वाल जी द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिगी सभा की खोज रिपोटों में तथा उन्हों के द्वारा लिखित एक लेख में अलबेली अलि का उल्लेख मिलता है। इनके विषय में सबसे पहला सन्देह यह उत्पन्न होता है कि ये स्त्री थीं अथवा सखी सम्प्रदाय की स्त्री नामधारी अनुयायी। स्वयं बडण्वाल जी ने तथा शोध करने वालों ने उनका उल्लेख किया तो है स्त्री के रूप में, परन्तु उसमें शंका के शब्द भी बहुत मिले हुए हैं। बडण्वाल जी के मतानुसार उनके सखी सम्बदाय के अनुयायी होने की अधिक सम्भावना वृष्टिगत होती है। हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज करने वालों ने एक स्थान पर लिखा है, अलबेली अलि वंशी अली की भक्त थीं। दूसरे स्थान पर लिखा है कि वह पुरुष थीं या स्त्री, यह कहना कठिन है। उनके काव्य तथा साधना का रूप देखकर तो उनके सखी सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगती है; उन्होंने अपने यथार्थ नाम का प्रयोग अपनी रचनाओं में नहीं किया, इसी कारगा, उन्हें कव-यित्रयों की अग्रेगी से पृथक नहीं किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय में किसी विशेष निष्कर्ष पर न पहुँच जायें।

मिश्रबन्धु में इनका उल्लेख इस प्रकार है—इनकी कविता भक्तमाल में है श्रोर

३०० पद गोविन्द गिल्ला भाई के पुस्तकालय में हैं। 'रस मंजरी' में भी इनके कवित्त हैं। परन्तु श्रव तक उनका स्वतन्त्र ग्रंथ न तो शोध में ही मिला था श्रौर न हिन्दी साहित्य के किसी इतिहास-ग्रंथ में ही।

उनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं है। इनके गुरु वंशी ग्रली थे, जिनके नाम का उल्लेख उन्होंने ग्रपनी रचनाग्रों में किया है। इनके लिखे हुए तीन ग्रंथों का विवरण खोज रिपोर्ट में मिलता है—

- १. ग्रलबेली ग्रलि ग्रंथावली।
- २. गुसाई जी का मंगल।
- ३. विनय कुंडलिया।

ग्रलबेली श्रलि ग्रंथावली में, त्रिया जी का मंगल, राधा अष्टक श्रौर मांभ नाम के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ संगृहीत हैं, जिनमें राधा जी के स्वरूप-श्रुगार तथा सावन सम्बन्धी गीतों का चयन है। उद्धृत पदों द्वारा उनकी श्रीभव्यंजना, कला भाव तथा साधना के विषय में ग्रनुमान किया जा सकता है। ग्रंथ के ग्रारम्भ में राधा की स्तुति हैं, जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से ग्रत्यन्त साधारण है। ग्रन्त में उस स्थिति का चित्रण है जहाँ भक्त हृदय की कल्पना, पूर्ण तन्मय होकर ग्रपांथिव सत्ता की ग्रनुभूति ग्रपने जीवन में करने लगती हैं—

नेह सनेह सनी ग्रंगिया या सारी मन भाव। सखी जानि के ग्रंपनी हमको ग्रंतरौटा पहिनाव।। बाल खुले पर सूहे फेंटा तूरा ग्रंजब सुहाव। डोरी लगे डुपटटे की लपटन लटकिन मन भाव।। तिलक ग्रलक माला मोतिन की किट तट बंदी बाँधे। सुम्बन करत लाल मुख लाल वंशी कर घर काँथे।।

राधा का यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा ग्रभिव्यक्ति की स्पष्टता नारी-हृदय की ग्रपेक्षा, नारी बनने की कल्पना सुख में विभोर पुरुष के हृदय के ग्रिथिक निकट है।

मो सों ही न कोई पातकी तुम सो तो ग्रधिक उदार ।
तुम हो तैसी कीजिए ग्रहो रिसक सुकुमार ।।
ग्रहौ रिसक सुकुमार करूँ विनती कर जोरी ।
बंध्यो रहे मन रैन दिना तुब प्रेम की डोरी ।।
जो चाहो सो करो कुँबर त्रिविध मन हरना ।
ग्रसबेली ग्रस्ति परी ग्रान पद पंकज सरना ।।

इन परों में भावनामों की प्रखरता, ग्रिभव्यंजना-शैली इत्यादि काव्य के सभी

स्रावश्यक श्रंगों की परिपूर्ति हुई है। नारी-भावना चाहे इनके रचयिता को स्त्री मानने का लोभ न संवरण कर सके, परन्तु तर्क श्रोर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का साधक मानने को ही विवश करते हैं, परन्तु कवियित्रियों के मध्य उनका उल्लेख करना उनके नाम की संदिग्धता के कारण ही श्रनिवार्य हो गया है।

श्रलबेली श्रलि ने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के स्थानीय रूपों के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की श्रभिवृद्धि कर देता है। शैली उनकी श्रलंकृत तो नहीं कही जा सकती, परन्तु श्रलंकारों के प्रयोग का श्रभाव नहीं है। रूपक तथा उपमाश्रों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया है। पद शेली ही उन्हें प्रिय है, परन्तु विनय कुंडलिया ग्रंथ म कुंडलिया छंद का सफल प्रयोग हुशा है। उनकी भाषा की माधुरी, कल्पना की प्रचुरता, मौलिक उद्भावनाश्रों तथा छंद के लय का परिचय इस कुंडलिया से भली प्रकार मिल सकता है—

अजनागरि चूड़ामिन सुख सागर रस रास ।
राखौ निज पद पिंजरे मम मन हंस हुलास ॥
मम मन हंस उलास बढ़े दिन दिन ग्रितभारो ।
रहं सदा चित चाक लखें ज्यों चातक वारो ॥
कामी के मन काम दाम ज्यों रंकहि भावे ।
नवल कुँवर पद प्रीति सु ग्रालबेली ग्रिल पावे ॥
जागत नैनन में रहौ सोवत सपने माँहि ।
चलत फिरत इक छिन कहँ ग्रान्तर परिहं नाहि॥
ग्रांतर परिहं नाहि निरिख तुव वदन किशोरी।
प्रेम छके दिन रैन रहे दुग चंद चकोरी॥

ग्रलबेली श्रलि के व्यक्तित्व के विषय में केवल इतना ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी। सखी सम्प्रदाय की श्राराध्य देवी राधिका की वन्दना तथा उनका महत्त्व-वर्णन उन्हें सखी सम्प्रदाय का श्रनुयायी ही घोषित करते हैं। वह स्त्री थीं श्रथवा पुरुष, यह प्रश्न श्रनिश्चित ही रह जाता है। यदि वास्तव में वह स्त्री थीं, तो कवियित्रियों के इस इतिहास में उनके साथ श्रन्याय नहीं होता, या यदि वे पुरुष थे, तो भावना में ही नारी बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेख के श्रन्तर्गत उनके नाम का उल्लेख श्रधिक श्रनुपयुक्त नहीं है।

उनका दूसरा ग्रंथ है गुसाई जी का मंगल। इस ग्रंथ में गुरु वंशी ग्रली के सम्बन्ध में भू गारपूर्ण बधाई के गीतों का संग्रह है। इस ग्रंथ की कविताओं का रूप-निर्धारण तथा विषय-निरूपण निम्नलिखित पद के द्वारा किया जा सकता है। ग्रारम्भ के पद में गुरु की वन्दना में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। वंशी ग्रली सखी सम्प्रदाय के मुख्य

भक्तों में हो गये हैं। उनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग उनके पुरुषत्व को भी शंकित बना देता है। इस उद्धरण से उनका राधावल्लभ सत का अनुयायी होने की श्रोर भी श्रधिक पुष्टि होती है। पद में वंशी श्रली जी के प्रति मंगल कामना व्यक्त है—

> जय जय श्री वंशी श्रली लिलत श्रमिरामिनी। रूप सुशील सुमुख फिये गुन गामिनी।। रहत संतन श्रंग संगी, रिसक मिन कल कामिनी। जय जय श्री वंशी श्रली, लिलत श्रभिरामिनी।।

इस ग्रंथ के पद छोटे-छोटे, बहुत सरस और मार्मिक हैं, वंशी स्रली तथा राधा विषयक भावनाएँ उन्हें पूर्ण रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रमास्पित करती हैं।

तीसरा ग्रंथ है विनय कुंडलिया—इस ंथ में राधा की विनय ग्रनेक प्रकार से कुंडलिया छंद में की गई है। श्रपने लिए भी उन्होंने स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया है। काव्य के जो ग्रंश प्राप्त हैं उनमें प्रसाद गुगा का प्राधान्य है। विनय के ये पद काव्य की श्रात्मा की कसौटी पर नारी-हृदय के ग्रधिक निकट उतरते हैं।

बीरां—राजस्थान की इस कवियत्री का उल्लेख महिला मृदुबानी के स्रितिरिक्त स्रन्यत्र नहीं मिलता । मुंशी देवीप्रसाद जी की राजस्थान के लेखकों की खोज रिपोर्ट में इनके नाम का उल्लेख स्रवश्य मिलता है । इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । केवल इतना ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे जोधपुर-निवासिनी थीं । जनश्रुतियों के स्राधार पर यह भी कहा जाता है कि सम्वत् १८०० में सती होकर उन्होंने स्रपने जीवन का स्रन्त किया था ।

इनके बनाये हुए पद जोधपुर के संग्रहालय के एक ग्रंथ में वहाँ के शासक श्री बस्तींसह जी के पदों के साथ मिलते हैं, परन्तु इसके ग्राधार पर ही बस्तींसह जी के साथ उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं है। उनके पदों में कृष्ण के रूप-वर्णन तथा उनकी भित्त-भावना की ग्राभिव्यंजना मिलती है। उनके पद रागबद्ध हैं। राग सोरठ तथा राग विलावल के प्रति उनकी विशेष रुचि मालूम होती है। साधारण पिष्टपेष्टित भावनाएँ सीधे-सरल शब्दों में व्यक्त हैं। भजन, कीर्तन इत्यादि के ग्रवसरों पर गाये जाने योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने वाली संगीतबद्ध तुकवंदियों की ग्रवेक्षा तो यह श्रेष्ठ है, पर उत्कृष्ट काव्य के ग्रन्तर्गत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं है। काव्य की तन्मयता की ग्रपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह ग्राधिक है—

बस रिह मेरे प्रारा मुरिलया बस रिह मेरे प्रारा। या मुरिला ने काह न घोल्यो उन बजवासिन कान।। मुख की सौर लई सिखयन मिल अमृत पीयो जान। वृन्वावन में रास रच्यो है, सिखयाँ राख्यो मान।।

धुनि सुनि कान भई मतवारी ग्रन्तर लग गयो ध्यान। बीरा कहे तुम बहुरि बजाश्रो नंद के लाल सुजान।।

ये गीत काव्य की श्रपेक्षा लोकगीत के श्रधिक निकट हैं । गाने की सुविधा-नुसार मीरा के पदों के समान इनके पदों में भी रे, री इत्यादि निरर्थक श्रक्षरों का प्रयोग मिलता है। काव्य-वृष्टि से इन पदों का श्रधिक मूल्य नहीं है, पर साधारण नारी-ह्रव्य की साधारण भावनाएँ बड़ी सफलता के साथ इनमें व्यक्त हुई हैं—

प्रीति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे। प्रीतम को पतिया लिख पठाऊँ रुचि रुचि लिखी बनाय रे। जाय बंचाग्रो नन्द नन्दन सो, जिवड़ा श्रिति श्रकुलाय रे।। प्रीति की रीति कठिन भई सजनी करवत ग्रंग कटाय रे। जब सुधि श्रावे स्थाम सुंदर की, बिन पावक जिर जाय रे।। । मलन मिलन तुम कह गये मोहन श्रव क्यों देर लगाय रे। बीरां को तुम दरसन दीजी, तब मोरे नैन सिराय रे।।

इस पद की स्वाभावोक्तियाँ तथा विरह की सरल ग्रिभिट्यंजना ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले नारी सुलभ एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होती है। तुम्हारे तो बहुतेरी संग सखी हैं पर हमारे तो तुम्हीं एक हो। फिर हृदय की ग्राकुलता पत्र में ग्रंकित कर वह उनके पास ग्रपने हृदय की वेदना तथा दाहक ज्वाला का ग्राभास भेजना चाहती है। उस प्रीति में करवत की टीस है, बिना पावक ही जला देने की शक्ति है, ग्राने की ग्रवधि देकर भी कृष्ण नहीं ग्राये हैं। उनके पथ पर बिछी हुई ग्राँखें उनके दर्शनों से ही शीतल हो सकती हैं ग्रन्थथा नहीं।

किसी कवि के काव्य के संक्षिप्त ग्राभास मात्र से उसके व्यक्तित्व तथा साहित्य के विषय में निश्चित धारणायें बनाना यद्यपि श्रधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पदों के ग्राधार पर उनके काव्य के विषय में कुछ-न-कुछ ग्रमुमान तो लगाया ही जा सकता है।

. इन पंक्तियों में स्वतः ग्रनुभूत भावनाग्रों का व्यक्तीकरण है। सुगठित कला-सर्जन का तो इसमें ग्रभाव ग्रवश्य है, परन्तु विप्रलब्धा की ग्रनुभूतियों के चित्रण की स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। इन पंक्तियों में व्यक्त माधुर्य में किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहीं है, नारी सहज विवश भावनाग्रों की वैयक्तिक ग्रभिव्यक्ति ही इसमें प्रधान है। करवत तथा पावक के माध्यम से विरह की विदग्धता के व्यक्तीकरण की परम्परा यद्यपि किसी नवीन उद्भावना तथा नूतन कल्पना का परिचायक नहीं है, परन्तु बीरां के इस पद में जैसी स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई है, उसमें कला का सौष्ठव न होते हुए भी प्रनुभूति की सच्चाई श्रवश्य है।

राजस्थान के म्रनेक किवयों ने म्रजराज कृष्ण की उपासना में, उन्हीं के प्रिय प्रदेश मज की भाषा ही श्रपनाई है। कृष्ण-काच्य की रचना का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान यथेष्ट मात्रा में रहा है, परन्तु उस काच्य की भाषा प्रायः ब्रजभाषा ही रही है। राजस्थानी प्रभाव तथा पुट म्रवश्य मिलते हैं, पर भाषा का प्रधान रूप ब्रजभाषा है। बीरां ने भी म्रपन गीतों की माधुरी की सृष्टि माधुर्यप्रधान क्रजभाषा द्वारा ही की है। इन मुक्तक पदों पर शैली म्रलंकार-विहोन सीधी, सरल परन्तु म्राकर्षक है। उनके इन साधारण पदों में उनके साधारण परन्तु भावुक व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है।

छत्र कुँ वरि बाई—छत्र कुँवरि बाई कृष्ण के राठौर वंश की काव्य-परम्परा को स्थिर रखने वाली प्रतिभाशालिनी कवियत्री थीं। महारानी बांकावती, नागरीदास जी, बनीठनी जी तथा सुन्दरि बाई इसी वंश की थीं। छत्र कुँवरि बाई नागरीदास जी के पुत्र सरदारिंसह की पुत्री थीं। इनका विवाह सम्वत् १७३१ में कांठडे के गोपालिंसह जी खींची से हुग्रा था। विवाह में इनकी ग्रायु लगभग सोलह वर्ष की तो ग्रवश्य ही रही होगी, ग्रतः इनका जन्म सं० १७१५ के लगभग माना जा सकता है। कहीं-कहीं यह भी कथन मिलता है कि वे राजा सरदारिंसह जी की रिक्षता थीं, परन्तु यह श्रनुमान ग्रवाइ (मालूम होता) है; क्योंकि उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में उनके पितृकुल के विषय में निश्चित निर्वेद मिलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि पित के साथ जीवन की लम्बी ग्रविध व्यतीत कर वे किसी कारणवश रूपनगर चली ग्राई थीं। पितामह नागरीदास के ग्रंथों के ग्रध्यन तथा कृष्ण-भक्त परिवार में जन्म के कारण बालपन से ही उनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का ग्रंकुर फूट चुका था। यही ग्रंकुर समय के साथ भिक्त भाव द्वारा प्रेरित काव्य के रूप में विकसित हग्रा।

सलेमाबाद स्थित निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रति उनके परिवार की परम्परागत आस्था थी। सुन्दिर कुँवरि बाई भी पितगृह के राजनीतिक विलोड़न के पश्चात् सलेमाबाद में ही जाकर कुछ दिन रही थीं। छत्र कुँवरि बाई ने भी श्रपनी प्रौढ़ावस्था में सलेमाबाद के निम्बार्क मत की दीक्षा ली। इनकी मृत्यु-तिथि पूर्ण निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती। उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में, जिसकी रचना सम्वत् १७४५ में हुई थी, उनका परिचय इन शब्दों में मिलता है—

रूप नगर राजसी, निज सुत नागरिदास। तिनके सुत सरवार सौ, हौं तनया में तास।। छत्र कुंवरि मम नाम है, कहि को जग माँहिवे। प्रिया सरन वासत्व से, हौं हित चूर सदाहि।।

सरन सलेमाबाद की, पाई तासु प्रताप। आश्रयह्वं जिन रहि सके, बरन्यो ध्यान सजाप॥

प्रेम विनोद में राथा-कृष्ण के जीवन के ग्रनेक विनोदपूर्ण हास परिहासों का चित्रण है। उनका प्रेम हास-परिहास तथा प्रेमलीलाग्नों से ग्रागे की प्रौढ़ता तथा गम्भीरता नहीं प्राप्त कर सका है। उसमें उन्माद है, मादकता है, मूळंना का माधुर्य है, परन्तु समर्पण तथा परिष्कार का ग्रभाव है, वासनायें ग्रालम्बन की ग्रपाथिव संज्ञा के होते हुए भी पूर्ण मादक तथा ग्रनियन्त्रित हैं, प्रेम का मानसिक पद उतना प्रधान नहीं है जितना शारीरिक। उनके प्रेम का ग्रारम्भ रूप राग-जन्य ग्राकर्षण से न होकर काम हारा स्पन्दित ग्राकांक्षाग्रों से होता है।

साँभी सजाने के लिए सुमन एकत्रित करने के हेतु सब गोप-बालायें उद्यान में श्राई हुई हैं, सब श्रपनी किज़ोरी सुलभ उल्लास में मस्त साँभी के लिए फूल चुन रही हैं श्रोर—

ये दुहुँ बेबस श्रंग फिरत, निज गित मित मिस्रित । वर्णन की स्थूलता के कारण इनके काव्य को भिक्त के श्रन्तर्गत रखते हुए भी संकोच होता है, उनकी राधा में रीतिकालीन नायिका के हाव-भाव, काम-चेट्टायें, संयोग के श्रनेक पक्ष चित्रित हैं, उनके काव्य में सुन्दरि कुँवरि बाई का-सा मार्दव नहीं, संयोग की श्रनेक दशाश्रों का वर्णन कलापूर्ण तथा सजीव है, तथा कृष्ण श्रोर राधा के नाम पर श्रृंगार-रचना करने वाले श्रेष्ठ कवियों से टक्कर रखने की क्षमता उनकी रचनाश्रों में हैं। प्रेम विनोद में से कुछ उद्धरण तथा उनकी व्याख्या इस कथन की पुष्टि करेंगे।

उनकी राधा परब्रह्म की सिद्ध शक्ति नहीं, एक मुग्धा नाधिका है तथा उनके कृष्ण उस मुग्ध भावना की सम्बल प्रदान करने वाले नायक । मुग्धा का चित्रण अनुपम है इसमें कोई सन्देह नहीं है—

गरवाहीं दीने कहूँ, इक टक लखन लुभाहि। रहि रहि है है पगन पै, थिकत खड़ी रहि जाहि।। थिकत खड़ी रहि जाहि, दृगन दृग जुदै न छुटै। तन मन फूल ग्रपार, दुहूँ फल लाह लूटें।। नैनन नैनन सुलगन बैन सो निह बिन ग्रावै। उमड़न प्रेम समुद्र थाह तिहि नाहिन पावै।।

श्रपलक नेत्रों से देखती हुई, दो-दो पगों के श्रन्तर पर उल्लासजनित श्रम से थकी राधा का चित्र श्रनुपम है। विविध मुकुलित सुमनों के मध्य उनका तन तथा मन भी उल्लास से कुसुमित हो रहा है, जिसके फल इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में लक्षित होते हैं। उन दोनों की पारस्परिक भावनाएँ प्रेम के श्रावेश से श्रालोड़ित हो वागी द्वारा व्यक्त होने में श्रसमर्थ हैं। नेत्र ही एक-दूसरे के हृदय की बात कह देते हैं।

यह मौग्ध्य विलास में परिवर्तित होता है, दोनों सुमन तोड़ने में ही श्रनेक चेट्टाश्रों द्वारा तृष्टित का साधन ढूँढ़ते हैं, भावनाश्रों की उलभन को सुलभाने में श्रसमर्थ राधिका के वस्त्र भी द्रुम लताश्रों में उलभ जाते हैं। उस उलभन का सुलभाव जो रूप धारएा करता है वह भिन्त से सम्बन्धित होते हुए भी स्थूल, परन्तु मधुर तथा सजीव है—

ग्रहभन में श्रहभन नवल गुरुजन रेग ग्रापार । ज्यों डारन सों डार त्यों उर हारन सो हार ॥ उर हारन से हार ग्रलक ग्रलकन लपटानी । नैन नैन बैनान सुगल की कथा कहानी ॥ प्रेम सिंधु छिल ललिच लहरि इत ग्रति सरसानी । कुँवरि सकुचि सतराय भिभक्ति ठिंग सिखन बुलानी ॥

इसके उपरान्त प्रेम-कामना की पूर्ण श्रिभिन्यिक्त चरम रूप धारण करती है। श्रास्थावानों को कृष्ण तथा राधा के इस रूप में चाहे जो दार्शनिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर होती हो, परन्तु तार्किक श्रौर विश्लेषक इसे व्यक्तिगत भावनाश्रों के श्रपाधिव श्रारोपण के श्रितिरक्त श्रौर कुछ नहीं मान सकता। इन पंक्तियों में उनके रिसक, भावुक तथा स्वच्छन्द व्यक्तित्व की छाप है। रूपनगर की इन रानियों द्वारा रिचत काव्य के सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समान वातावरण, परिस्थितियों तथा संस्कारों की उपस्थिति में भी व्यक्तित्व का प्रभाव काव्याभिव्यक्ति में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। निम्बार्क सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि पर श्राधृत रानी बांकावती तथा सुन्दिर कुँवरि के काव्य में प्रेमजन्य उल्लास का मार्दव है, नारी-हृदय की संयत भावनाएँ हैं, बनीठनी जी तथा छत्र कुँवरि बाई की रचनाश्रों में प्रेम का उन्माद तथा मादकता है।

कला की दृष्टि से इन रचनाग्रों पर कोई श्राक्षेप नहीं किया जा सकता। इनकी भिक्त में श्रनन्यता तथा निर्वेद का स्पर्श भी नहीं, श्रृंगार की मादकता है। एकग्राध स्थलों पर केवल मान विप्रलम्भ भी मिलता है, परन्तु उसमें भी काम की दाहक ज्वाला है। वर्णनों की सजीवता तथा प्राणोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शिक्त की परिचायक है। श्रृंगार के संचारियों तथा श्रनुभावों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कामशास्त्र के विशेषज्ञ के लिए ही सम्भव हो सकता है। छत्र कुँवरि बाई में प्रेम की विविध दशाश्रों के श्रन्तर्गत श्रनुभूतियों तथा चेष्टाश्रों में केवल कल्पना नहीं, सूक्ष्म

निरीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक पुट भी है।

उनकी प्रांजल भाषा, ग्रलंकृत तथा संगीतमयी शैली प्रशंसनीय है। सानुप्रासिक शैली उन्हें प्रिय है। ग्रनुप्रासों की छटा द्वारा चित्र उपस्थित कर देना उनकी कला की सार्थकता है। उदाहरगार्थ—

> जुरन धुरन पुनि दुरन मुरन लोचन श्रनियारे। भवना गति उर मैन, वान लिंग फूट दुसारे॥

उपमाश्रों के प्रयोग भी सुन्दर हैं। सुमन लताश्रों से पुष्प तोड़ती तन्वंगी राधा भी उन्हीं में लता बनकर मिल जाती है—

लेत सुमन बेलीन ते, मोतिन की-सी बेलि।

छत्र कुँवरि बाई कृष्ण पर श्रपनी भावनाएँ बिखरा देने वाली उन श्रनेक साधिकाश्रों में से हैं, जिन्होंने राधा तथा कृष्ण को मानव रूप देकर, उनकी कीड़ाश्रों द्वारा ही ग्रपनी कुँठाश्रों की तृष्ति की । इन श्रभिव्यंजनाश्रों में उनके जीवन की श्रनुभूतियाँ व्यक्त हैं, ग्रतः उनमें जीवन के लक्ष्मण हैं । जीवन की स्पन्दित भावनाएँ, कल्पना के पृट तथा कला-चातुरी के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियाँ बन गई हैं।

बीबी रत्न कुँ वरि—रत्न कुँबरि जी के नाम का उल्लेख प्रायः समस्त खोज रिपोर्टों तथा ग्रन्य स्थानों पर मिलता है । उनके विषय में उनके पौत्र श्री राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द द्वारा दिया हुग्रा उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने में बहुत सहायक है । इनका पितृगृह मुशिदाबाद में था। घनी-मानी घर में उनका जीवन लाड़-प्यार में बीता। पितृगृह में भी युवावस्था से वृद्धावस्था पर्यन्त वे ग्रत्यन्त सुखी रहीं। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही शब्दों में उनका परिचय श्रिधिक उपयुक्त रहेगा। वह लिखते हैं—

"वह संस्कृत में बड़ी पंडिता थीं, छहों शास्त्र की वेता । फ़ारसी भाषा भी इतनी जानती थीं कि मौलाना रूम की मसनवी ग्रौर दीवान शम्स तबरेज जब कभी हमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सम्पूर्ण ग्राशय समक लेती थीं। गाने-बजाने में ग्रत्यन्त निपुण थीं। चिकित्सा यूनानी ग्रौर हिन्दुस्तानी दोनों प्रकार की जानती थीं। योगाभ्यास में परिपक्व थीं। संयम, नियम ग्रौर वृत्ति ऋषियों ग्रौर मुनियों की-सी थी। सत्तर वर्ष की ग्रवस्था में भी बाल काले थे तथा ग्राँखों में ज्योति बालकों की-सी थी, वह हमारी दादी थीं। इससे हमको ग्रब उनकी प्रशंसा ग्रधिक लिखने में लाज ग्रांती है, परन्तु जो साधु, संत ग्रौर पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले काशी में वर्तमान हैं, वे जनके गुणों को यथाविधि स्मरण करते हैं।

पितामही के प्रति पौत्र की इन श्रद्धापूर्ण उक्तियों में श्रतिशयोक्ति होना स्वाभाविक है, परन्तु इनके पीछे रत्न कुँवरि जी का वात्सल्यपूर्ण पुण्य व्यक्तित्व छिपा

हुआ दिलाई देता है। उन्होंने श्रपने जीवन का श्रन्तिम काल काशी में बिताया।

कृष्ण काव्य ग्रधिकतर ग्रपनी लीला प्रधानता के कारण भुक्तक स्फुट पदों में ही व्यक्त हुन्ना है। कृष्ण-जीवन की गम्भीरता की ऋषेक्षा उनकी लीलाप्रियता ही कवियों का विषय रही है। रत्न कुँवरि जी की रचन। कुष्ण काव्य परम्परा में श्रपवाद है। लीलामय कृष्ण के विशाल जीवन की एक घटना के श्राधार पर उन्होंने भ्रेम रत्न नामक खंडकाव्य लिखा। कृष्ण के किशोर रूप, बालरूप, विराट रूप को सम्पूर्ण प्रथवा खंडरूप में प्रवन्धात्मक रूप देने का प्रयास प्रायः नहीं किया गया । इस ग्रंथ में भागवत के दशम स्कन्ध के बयासीवें श्रध्याय का कथा के रूप में वर्णन है। इसमें कृष्ण के लीला प्रधान रूप का वर्णन प्रधान है। सम्पूर्ण कलाग्रों से युवत कृष्ण की लीलाग्रों का एक ग्रणु इस कथा का विषय है, पर कवियत्री की कला तथा विन्यास के द्वारा यह श्रपूर्ण नहीं रह जाता । द्वारिकावासी कृष्ण का राजनीति में उलका हृदय इजवासियों के प्रेम की पुनः अनुभूति के लिए आकुल हो उठता है, उन्हीं दिनों सूर्य-ग्रहरण पड़ता है। सूर्यप्रहरण के अवसर पर इधर से द्वारिकाधीश कृष्टण श्रपनी सुसज्जित सेना, सुहुदजनों तथा द्वारिकावासियों को लेकर कुरुक्षेत्र-स्नान के लिए प्रयागा करते हैं, उधर से बजवासी श्रपने वियोग की ज्वाला में शीतलता के छींटे डालने का श्रसफल प्रयास करने वहाँ ग्राते हैं। एक ब्रजवासी कृष्ण के ग्राने का समाचार ब्रजवासियों में फेला देता है, श्रौर श्रन्त में कृष्ण, नन्द, यशोदा तथा राधिका से मिलते हैं। श्रतीत की स्मृतियाँ सजीव हो, आँसू बनकर निकल पड़ती हैं, प्रेम के उल्लास में मुख्य, नन्द, यज्ञोदा, गोप-गोपियाँ, राधा श्रौर कृष्ण श्राँसुग्रों द्वारा श्रपने गद्गद् हृदय के प्रवाह को रोकते हैं।

कुरुक्षेत्र में छः मास वास करके, गोपियों के जीवन में फिर से उत्साह उत्पन्न कर, उनके जीवन की विह्वलता को सांत्वना द्वारा वरदान भ्रौर श्राश्वासन में परिवर्तित कर, कृष्ण द्वारिका लौट भ्राये, श्रौर बजवासियों ने बज की भ्रोर प्रस्थान किया।

भागवत के दशम स्कन्ध की यही कथा उनके इस खंडकाव्य का विषय है। ग्रंथ के ग्रारम्भ में परम पुरुष परमात्मा तथा गुरु-चरागों की वन्दना है। ऐसा प्रतात होता है कि छंद ग्रौर शैली के साथ ही उन्होंने विषय-निर्वाह की पद्धित में भी कृष्ण कवियों की ग्रपेक्षा राम काव्य रचयिताग्रों का ही मार्ग श्रनुसरण किया है। प्रारम्भ में दिये हुए मंगलाचरण तथा वन्दना से इस बात की पुष्टि होती है। ग्रंथ का ग्रारम्भ इस प्रकार होता है—

श्रविगत श्रानन्द कन्द परम पुरुष परमात्मा । सुमिर सुपरमानन्द गावत कुछ हरि जस विमल ।। पुनि गुरु पद शिर नाय उर धर तिनके वचन वर ! कृपा तिनहि की पाय प्रेम रतन भाखत रतन ॥

वन्दना द्वारा, आरम्भ की हुई कथा के विकास की श्रोर उन्मुख होने से पूर्व कृष्ण के श्रनेक श्रवतारों की गरिमा का वर्णन है। गज की मुक्ति, लाक्षागृह काण्ड, द्वौपदी-चीरहरण, श्रजामिल उद्धार, श्रुव को वरदान, प्रह्लाद की रक्षा इत्यादि प्रसंगों द्वारा उनकी नैस्गिकता का स्मरण दिलाने के पश्चात् कृष्ण की लीला की कहानी श्रारम्भ होती है। कहानी यद्यपि भागवत की ही है, परन्तु मौलिक कल्पनाश्रों तथा प्रासंगिक उद्भावनाश्रों के पुट से उसका रूप पूर्णतया मौलिक हो गया है। भागवत की कथा में कृष्ण तथा बलराम केवल श्रौत्सुक्य के कारण कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, पर प्रेमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करते हैं।

प्रभु के मन यह रहिंह सदाहीं। ब्रजवासिन सों भेट्यों नाहीं।। सब दिन दिनकर ग्रहण भयो जब। बहु नरनारि जात चले नद्य।। यह सुनि यदुनन्दन मनमानी। एक पंथ द्वै कारज ठानी।।

वातावरएा के निर्माए। में भी वह सफल रही हैं, द्वारकावती से कुरुक्षेत्र को जाते हुए विशाल जनसमूह उनके शब्दों की तूली द्वारा गरिमापूर्ण चित्र वन जाते हैं—

बढ्यो कटक ग्रति परम् विशाला । चले संग ग्रगिएत भूपाला ।। कारे करिवर गर्जन लागे । सावन घन जनु लखि श्रनुरागे ॥ ग्रगिएत तुरंग चले हिहिनावत । खच्चर बसह ॐट श्रारावत ॥ श्रमित भीर मग परत न पायो । धूरि धुंध नभ मंडल छायो ॥

शताब्दियों पूर्व युग की कल्पना के साथ ऊँटों तथा खच्चरों का श्राया हुश्रा यह सामंजस्य यद्यपि नहीं बैठता, परन्तु युगान्तर के कारण श्राया हुश्रा यह श्रसामंजस्य श्रक्षम्य महीं है ।

द्वारिकाधीश के साथी वर्ण-वर्ण के वितानों में इतने उल्लास से विहर रहे हैं कि यह डेरा नहीं उनका घर ही ज्ञात होता है, ऐसे वैभवपूर्ण वातावरण में—

> गोप एक नट भेष कर, श्रायो बीच बजार । तंह खरभर लक्कर पर्यो, सो श्रसि रह्यो निहार ॥ इक यादव हाँसि के कह्यो, कहाँ तुम्हारो वास ॥ श्रति सुन्दर तन छवि बनी नाम करहू परकास ॥

श्रौर तब प्रत्युत्तर में प्रश्नकर्त्ता का नाम तथा पता पूछने पर जो उत्तर मिलता है उससे उस गोप पर क्या प्रभाव पड़ता है—द्वारका के नाम से ही उसकी सुप्त वेदना मुख पर पीड़ा बनकर व्याप्त हो जाती है। श्रौर भोला-भाला अजवासी सहज श्रसाधारण रूप में श्रुपने बाल सहचर कृष्ण के विषय में प्रकृत करता है—

इक गोपाल संग मम जाई। बस्यो नृपित ह्वं सोह पुर छाई।।
हम कहँ छाँडि भयो सो न्यारे। ताही बिनु सब भये दुखारे।।
वायु के साथ ही यह श्रानन्द समाचार ब्रजवासियों में फैल जाता है, तथा विभिन्न व्यक्तियों पर इसकी विभिन्न प्रतिक्रियायें होती हैं। यशोदा का मातृत्व, सब कुछ भूल, वात्सल्य से विह्वल हो जाता है। श्याम के कुरुक्षेत्र में श्राने का समाचार सुनते ही वह श्रानन्द से विक्षिप्त-सी हो जाती है—

सुनतिह यज्ञुमिति ह्वं गई बौरी। ता ग्वालिह पूछित उठि दौरी।। ग्राये ज्याम सत्य कहु भैया ? मोहि दिखावहु तनक कन्हैया।। निज लालन को कंठ लगाऊँ। दुसह विरह को ताप नसाऊँ॥ कह श्रव गहर करत बेकाजिह। भेंटहु वेगि सकल ब्रजराजिहं॥

यज्ञोदा की यह उत्कंठा, यह तन्मयता स्थिति तथा समय की दूरी चीरकर पुत्र से मिलने को ग्राकुल हो उठती है, परन्तु नन्द का पौरुष यथार्थ के कटु सत्य की ग्राज्ञंका नहीं भुला सकता, उनकी ज्ञंका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती है—

..... ग्रब हिर होहि न बज की नाहीं।
मिंगिन खिनत बैठन सिंहासन । चैवर छत्र कर गहे खवासन।।
ग्रितिहि भीर नृप वास न पावै। द्वारिह ते बहु फिर फिरि जावै।
छत्रपितिहि छरियन बिलगावत। तहँ हम सबकी कौन चलावत।।
छपन कोटि चहुँ छाँछि संगाते। क्यों माने धायन के नाते।।

श्रव कन्हैया वह कन्हैया नहीं है । श्रव वे द्वारकाधीश हैं । मिएा-खिचत सिहासन पर श्रारूढ़ राजा कृष्ण के चारों श्रीर दासियां चँवर डुलाया करती हैं, बड़े-बड़े राजा उनके द्वार पर से लौट श्राते हैं, मार्ग में श्राये हुए राजा वेत्र लताश्रों से हटा दिये जाते हैं वहाँ हमें कौन पूछेगा ? श्रादर्श राजा की कल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के कारण बनी हुई यह धारणा व्याघात बनती है, वहाँ इन सीधी-सादी सरल उक्तियों में नन्द का सभीत ग्रामीण व्यक्तित्व साकार हो जाता है । कृष्ण श्रव उन्नित के सर्वोच्च शिखर पर है, श्रव धाय के नाते वह कैसे मान लेंगे. कल्पना यहीं नहीं एकती श्रिपतु ऐश्वर्य ग्रीर वैभव के बीच हमारे जीवन तथा वेशभूषा की साधारणता से उन्हें लज्जा ग्रायेगी—

### हम कहँ लखि हरि मनहिं लजेहैं।

परन्तु ये तर्कपूर्ण उक्तियाँ भावनाश्रों के प्रवाह में बह जाती हैं। सब उल्लास से भरे चिरकाल से वियुक्त प्रिय गोपाल से मिलने की तैयारी में लग जाते हैं, परन्तु राधा श्रपने चिर-श्रवसाद में यह श्राकस्मिक श्राज्ञा की किरगा देख किंकर्त्तव्यविमूड़-सी खड़ी रह जाती है, विरह श्रोर मिलन के चिह्न उसके मुख पर स्पष्ट श्रंकित हो जाते हैं— कबहुँ भुरावत विरहवज्ञ, पीत वरण ह्वं जाय। कबहुँ व्यापत श्रद्याता, प्रेम मगन मुद छाय।।

परन्तु इन सबका श्रन्त कृष्ण के सुखद मिलन में होता है, विर-पिपासित श्रभिलाषाएँ कृष्ण-रूप की सुधा पान कर परितृष्ति का श्रनुभव करती हैं तथा श्रपनी पुरानी लीलाश्रों के स्मरण, श्रावृत्ति इत्यादि से गोपियों के हृदय में फिर उल्लास छा जाता है, श्रपने नैसर्गिक व्यक्तित्व तथा श्रलौकिक शक्ति के द्वारा वह गोपियों के उल्लास का शाश्वत बनाकर द्वारिका लौट जाते हैं तथा बजवासी पूर्ण श्रसन्न भाव से वृन्दावन चले जाते हैं।

खंडकाव्य की दृष्टि से ग्रंथ सफल है। प्रत्युत् यह कहना श्रनुचित न होगा कि कृष्ण काव्य के इतिहास की सर्वत्र व्याप्त पदात्मक शैली में प्रेम रतन एक ग्रपवाद हे परम्परागत पद्यबद्ध काव्य-रचना का श्रनुकरण न कर एक श्रोर तो उन्होंने श्रपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी श्रोर कृष्ण काव्य की लीला प्रधानता में एक नया प्रयोग किया।

उनकी भाषा संस्कृत गिभत श्रवधी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोगों की प्रांजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता है कि वे संस्कृत की पूर्ण पंडिता थीं। उदाहरण के लिए—

ग्रग जग सकल विश्वके स्वामी । सर्वमयी सब ग्रन्तर्यामी ।।
प्रेम युक्त बज जन मन ध्यायो । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ।।
संस्कृत शब्दों की इनकी रचना में इतनी बहुलता है कि कहीं-कहीं कियापदों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सभी शब्द संस्कृत के ही प्रयुक्त हुए हैं । कियापद ग्रधिकतर ग्रवधी तथा ब्रजभाषा के ग्रौर कहीं-कहीं खड़ीबोली के भी हैं । कुछ शब्द ठेठ ग्रवधी के भी ग्रा गये हैं जैसे ग्रंकवार । ग्रंकवार देना पूर्व में दो स्त्रियों के गले मिलने को कहते हैं । परन्तु ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम हैं । हाँ, एक बात ग्राश्चर्य की यह है कि रत्न कुँवरि जी ने, फ़ारसी तथा उर्दू की पूर्ण ज्ञाता होने पर भी, इस रचना में कदाचित् ही एक ग्राध उर्दू के शब्द का प्रयोग किया है । हाँ, ग्रवधी की ग्रामीगाता में संस्कृत की प्रांजलता ने भाषा को शक्तिशालिनी तथा ग्रभिव्यक्ति के उपयुक्त सक्षम बना दिया है । ग्रवधी की प्रबन्धात्मक काव्यों के चिर-परिचित दोहों तथा चौपाइयों का प्रयोग इन्हाने भी किया है । इन्होंने चौपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ लिखी हैं । मात्राग्रों की संख्या तो चौपाइयों की ही भाँति हैं, परन्तु चरण उनमें दो ही हैं, तुलसीदास की चौपाइयों की भाँति चार नहीं । छंदों के प्रयोग प्रायः सर्वत्र शुद्ध हैं ।

रत्न कुँवरि बाई का नाम कृष्ण काव्य-परम्परा के नवीन प्रयोग तथा मौलिक

उद्भावनाएँ करने वाले किवयों के म्रान्तर्गत रखा जा सकता है, काव्य की दृष्टि से ग्रंथ मिवक सफल नहीं कहा जा सकता । यशोदा के उल्लास, गोपियों के माधुर्ध मौर कृष्ण की लीलामयता में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति तो है, पर भावना के उस चरमोत्कर्ष का म्रभाव है जो भाव को साधारणीकरण सिद्धान्त के म्रनुसार तन्मय तथा विभोर करदे, परन्तु इस परिसीमा के साथ काव्य के म्रन्य तत्त्वों का जो रूप इनके काव्यों में मिलता है, वह कृष्ण-ासहित्य में एक पथक म्रस्तित्व रखने का म्रधिकारी है।

चन्द्रसखी—नवयुग गंथ कुटीर से प्रकाशित 'चन्द्रसखी रा भजन' चन्द्रसखी के भित्त विषयक गीतों का संकलन है। चन्द्रसखी के समय, जीवन, रचनाकाल, मृत्यु इत्यादि के विषय में प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं है। उनके भजनों को साहित्यिक काव्य की अपेक्षा लोकगीतों के अन्तर्गत रखना अधिक उपयुक्त होगा। श्री ठाकुर रामसिंह एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत आकर्षक रूप में प्रकाशित हुआ है। संग्रहकर्ता हैं—श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विशास्त्र, इंगर कालेज, बीकानेर।

संकलनकर्ता ने पदों के विषय के ग्राधार पर उन्हें ग्रनेक भागों में विभाजित कर ग्रनेक शीर्षकों के ग्रन्तर्गत रख दिया है। यह विभाजन इस प्रकार है—

- १. विनय ।
- २. बालकृष्ए।
- ३. राधाकुष्एा।
- ४. मुरली माघरी ।
- ५. प्रेम माधुरी ।
- ६. विरह वेदना।
- ७. उद्धव संवाद ।
- ८. कर्स गीत।

समस्त विभागों के पदों में साधुर्य भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण शीर्षक में कृष्ण के बाल रूप तथा यशोदा का वात्सल्य ग्रंक्ति है। शेष सब में माधुर्य की ही प्रधानता है। सरलता, स्पष्टता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान हैं, ग्रतः संकलन में से बो-चार पदों के उद्धरण द्वारा ही उनके भाव तथा विषय इत्यादि का परिचय पर्याप्त होगा।

इन पदों में याचना की अपेक्षा अनुराग अधिक है, कृष्ण के चारों स्रोर के वातावरण तथा उनकी प्रिय वस्तुओं के प्रति नायिका के हृदय में एक आकर्षण है। सारे संसार के उपहास को चरणों से ठुकराकर उसके हृदय की आकांक्षायें विखर जाती हैं—

## मन, वृन्दावन चाल बसो रे। मान घटो चाहे लोग हँसो रे।।

बिन दीपक के भवन किसो रे, बिना पुत्र परिवार किसो रे? मन न मिले बासो मिलवो किसो रे, प्रीत करे फिर पडदो किसो रे? प्रीति के कारण कुटुम्ब तजो है, नन्द को छबीलो मेरे मन में बस्यो रे। चंद्रसखी मोहन रंग रांची, ज्यूँ दीपक में तेल रस्यो रे॥

दीपक के बिना भवन तथा पुत्र के बिना परिवार के ग्रस्तित्व की क्या सार्थकता? मन की दूरी होने पर मिलन का क्या महत्त्व? ग्रीर प्रीति उत्पन्न हो जाने पर फिर परवा क्या? संकोच क्या? प्रदीप में सिचित स्नेह जिस प्रकार उसके ग्रालोक का निर्माण करता है, उसी प्रकार मोहन के रूप तथा स्नें से सिचित उनका जीवन दीप ग्रालोकित हो रहा है। सरस ग्रनुभूतियों का यह कोश कल्पना जगत् के स्वामी किसी कवि से घटकर नहीं है।

बालकृष्ण की लीलायें तथा बालक कृष्ण की चंचलता का भी सजीव वर्णन करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। परन्तु इन गीतों में संगीत की ही प्रधानता है। काव्य में मौलिक कल्पनाओं का प्रायः ग्रभाव ही है। वही दूध-दही न खाकर माखन खाने का हठी गोपाल तथा मटुकी गिराकर दही लूट लेने वाला नटवर कृष्ण उनके बात्सल्य का ग्रालम्बन है। जिसकी संगीतात्मकता ही उनकी नवीनता है। जो मंडलियों में नृत्य तथा ग्रभिनेताओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं—

### नंदलाल दही मोरो खागयो री।

लाख कही मोरी एक न मानी, मनचाही बात बना गयो री। तोड़ फोड़ सब दही मटुकिया, बरजोरी कर धमकाय गयो री।।

एक श्राश्चर्य की बात यह भी है कि चन्द्रसखी के भजनों के श्रन्तर्गत कई भजन ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख मीरा के भजन के रूप में मान्य श्रालोचकों ने किया है, उदाहरए॥थं—

### छोड़ो लंगर मोरी बँहियाँ पहो ना।

जो तुम मोरी बँहियाँ गहत हो, नैगा मिलाय मोरे प्राग्त हरो ना।।
हम तो नारि पराये घर की, हमरे भरोसे गोपाल रहो ना।
बृत्दावन की कुंजगिलन में, रीत छाँड श्रनरीत करो ना।।
इसी प्रकार के श्रनेक पद थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ मीराबाई तथा
चन्द्रसखी दोनों के संकलनों में मिलते हैं।

प्रकृति की थ्रोर भी इनकी उपेक्षा नहीं है। स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन तो इस युग की ही उद्भावना नहीं थी, पर उद्दीपन रूप में उसके प्रयोगों का ग्रभाव नहीं

है। विरह की रातों में, चाँदनी, सावन के सुहावनेपन में बोलते हुए पपीहा ग्रौर कोयल को संवेदना की कल्पना तथा ग्रनुभृति दोनों ही सुन्दर हैं—

कब को गयो म्हारी सुधि ना लयी, चाँदणी-सी रात म्हारी वैरन भयी। सावण मास सुहावना, बागां कोयलिया बोले। पापी रे पपैया सो मेरो प्राण के छौले। कोयल वचन सुहावणा, बोले श्रमृत बैंगा। कहो काली कैसे भयी, किस विध राते नैए।। कृष्ण पधारे द्वारका, जब के बिछड़े मिले न। कलप कलप कालो भयो, रोय रोय राते नैए।

एक ग्रोर चाँदी की रात बैरिन बन रही है, दूसरी श्रोर पापी पपीहा ग्रपने करुणा-भरे स्वरों से प्राणों में छिपी हुई वेदना को कुरेद रहा है। कोयल मानो सहानुभूति के स्वर में पूछ रही है, तुम इतनी काली कैसे हो गई ? तुम्हारे नेत्र ग्रारक्त क्यों हैं ? ग्रौर तब तड़पती हुई विरहिणी अपनी संवेदना सुनाती हुई कहती है—प्रिय के वियोग की ज्वाला ने मुफे जलाकर कोयला कर दिया है तथा रोते रोते मेरे नेत्र लाल पड़ गये हैं। इन गीतों की भाषा राजस्थानी मिश्रित बजभाषा है। श्रलंकारों, छंदों तथा काव्य के दूसरे कृत्रिम परिधानों से रहित ये गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द वातावरण में कृत्रिम ग्रलंकारों तथा वेशभूषाश्रों से रहित उन्मुक्त विहरती हुई स्वच्छन्द ग्रामबाला के समान हैं।

इन गीतों में गायिका के हृदय के एक-एक तार भंकृत हो उठते हैं। कला की साधना के ध्येय से लोकगीतों का निर्माण नहीं होता, वहाँ तो भावनाएँ ही स्वतः प्रस्फुटित होकर कला बन जाती हैं। यदि कला की इस परिभाषा में कुछ सत्य है तो चन्द्रसखी के भजन भी उसमें स्थान प्राप्त करने का पूर्ण ग्राधिकार रखते हैं।

पजन कुँवरि—कृष्ण-चिरत्र पर काव्य-रचना करने वाली स्त्रियों में पजन कुँवरि के नाम का उल्लेख आवश्यक हैं। पजन कुँवरि बुंदेलखण्ड की निवासिनी थों, इनके विषय में श्रीर कुछ उल्लेख नहीं प्राप्त हैं। उनकी रची हुई एक बारहमासी मिलती हैं, जिसका उल्लेख नागरी प्रचारिग्णी सभा की खोज रिपोर्ट में हैं। इसमें उस सन्देश का कलापूर्ण तथा मार्मिक वर्णन है जो कृष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों के पास भेजा था, इसमें पैतालीस पद है।

सम्पूर्ण रचना प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ कहना यद्यपि किटन है। परन्तु खोज रिपोर्टों में दिये हुए ग्रारम्भ तथा ग्रन्त के उद्धरणों द्वारा कुछ अनुमान करने का साधन ग्रवक्य प्राप्त होता है। ग्रंथ का ग्रारम्भ इस प्रकार होता है—

श्री गरोसाय नमः श्री सरसुती देवी नमः । श्री परम गुरवे नम्ह श्रथ बारहमासी निख्यते ।

मधुप तुम बोलो तो भाई ।
चंत हूँ क्रज फुटत पाती ऊधो हाथ दई ।
दीजो जाइ राधिका जू को ललते बोल सई ।।
ग्रापनहु रथ तुरत मंगायो छत्र चौंर धारी ।
ग्रापने ही ग्राभूषरण दीन्हें ग्रपनी मुक्ट छरी ।
कहाँ जाइ सकल गोपिन से दोइ कर जोर इही ।
राधा से विनती बहु कहिये मेरी ग्ररज सही ।।

कृष्ण में अनुरक्त उनकी भावनाएँ कृष्ण की महिमा गाने के लिए उत्सुक हैं, परन्तु उनकी जीवन-कथा की सूक्ष्मताओं से वे अपरिचित मालूम पड़ती हैं। अमर गीत प्रसंग में उद्धव को मधुप कहकर सम्बोधित गोपिकाएँ करती हैं, कृष्ण नहीं। अमर के रूप-साम्य तथा प्रकृति-साम्य के कारण वे उद्धव को प्रत्यक्ष अपशब्द न कहकर, अमर पर आरोपण द्वारा अपने हृदय के गुब्बार निकालती हैं। परन्तु पजन कुँविर ने कृष्ण द्वारा ही उद्धव को मधुप रूप में सम्बोधित कराके तद्विषयक अज्ञान का परिचय दिया है। अपने आभूषण, मुकुट तथा छड़ी देकर उनको विदा करने की कल्पना यद्यपि सुन्दर तथा मौलिक है, परन्तु गोपियों को हाथ जोड़कर संदेश भेजने तथा विनम्न निवेदन में उन्होंने कृष्ण के पौष्ठ में अपने नारीत्व का आरोपण कर दिया है।

ब्रज में जाकर उद्धव गोपियों ारा बारहमासी के रूप में उनकी विरह-व्यथा की कहानी सुनते हैं, रचना का यह अंश अप्राप्त है । अन्तिम अंश इस प्रकार है—

सेस सारदा पार न पाव हिर के चरित यही।

ब्रज विनतन की विरह विपत्ति यह ऊधो ग्रान कही।।

पजरा कुँविर की विनय जानि कर है ब्रज के बासी।

मत ग्रनुसारि गाई मैं प्रभु की, या बारामासी।। इति बारामासी
सम्पूर्ण समाप्त।

इस पद्यांश में व्यक्त भाव तथा कला पर कुछ कहना व्यथं है, परन्तु उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान का रूप श्रनुमानित किया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत शब्दों के प्रयोग की चेष्टा की है, परन्तु ग्रधिकतर उनके विकसित रूप का ही प्रयोग कर पाई हैं, पदों में लय तथा प्रवाह का ग्रभाव है, यहाँ तक कि श्रन्त्यनुप्रास के श्रन्तिवार्य प्रयोग का निर्वाह भी वह नहीं कर पाई हैं। रमापत, सरमुती चौर, इत्यादि शब्द उनके भाषा के श्रन्प ज्ञान के परिचायक हैं। काव्य-दृष्टि से इस रचना का श्रिषक मूल्य नहीं है, परन्तु उसके श्रस्तित्व की उपेक्षा भी श्रसम्भव हैं।

स्वर्ण लली—स्वर्ण लली किव यादवेन्द्र की पत्नी थीं। इनके तथा इनके काव्य के प्रस्तित्व की गवेषणा का सम्पूर्ण श्रेय श्री हरिकृष्ण साहित्यरत को है जिनके उल्लेखों के ग्राधार पर बज बुली साहित्य के इतिहास में इनका नाम सिम्मिलत किया गया है। उनकी एक किवता का कुछ ग्रंश मूलरूप में तथा उसी किवता का पूर्ण श्रंग्रेजी ग्रनुवाद प्राप्त हुग्रा है। स्वर्ण लली की किवत्व शिवत का ग्रनुमान लगाने के लिए सम्पूर्ण किवता के ग्रनुवाद को ग्राधार बनाना उनयुक्त होगा। श्रंग्रेजी ग्रनुवाद के हिन्दी रूपान्तर करने से यद्यपि भाषा तथा शैली की मौलिकता का बिलकुल ग्राभास नहीं मिल सकता, परन्तु भाव तथा विषय के प्रतिपादन में कुछ-न-कुछ ग्रनुमान ग्रवश्य लगाया जा सकता है। उस किवता का हिन्दी गद्य रूपान्तर इस प्रकार है—

"सांध्य वेला में यमुना-तट पर नीप तह के तले मैंने प्रिय के दर्शन किये, उनके रूप की दीन्ति तथा माधुर्य की गरिमा के श्राकर्षण से मेरे नेत्र तथा हृदय-पक्षी उन्हीं की श्रोर उड़ चले। उस सौन्दर्य-निधि के प्रभाव से उत्पन्न श्रचेतन मूर्च्छना में मैं खो गई। राका शिक को लिजित करने वाले उनके मुख की शोभा तथा उनकी त्रिभंगी मुद्रा मेरे हृदय में विध गई है, श्रौर मिस्तिष्क तन्मय-विभोर हो जड़ बन गया है, उस विभोरता में किट के कलश यहीं गिर गये। गृह लौटने की सामर्थ्य मुक्त में नहीं थी श्रतः वहीं श्रंधकारपूर्ण मार्ग में मे भटकती रही, कि कर्तव्यविमूढ़ किसी प्रकार घर लौटी तो कलश न देखकर गृह के सदस्यों ने मेरी भत्सेना की। गृह मेरे लिए वन बन गया है, मेरे हृदय में श्रशान्ति है। घोर वन में भयानक जन्तुओं का वास रहता है, पर इस गृह वन में गुरुजन ही मेरे लिए भयावह बन गये हैं। कृष्ण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है तथा स्पष्टोक्त की मुक्त में सामर्थ्य नहीं है।"

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना तथा चित्रण-शक्ति का ग्रनुमान उनकी कविता के इस गद्य रूपान्तर से लगाया जा सकता है। चैतन्य की माधर्य भिक्त से वे पूर्ण प्रभावित हैं, प्रेमजन्य सूक्ष्म ग्रन्तवृत्तियों, ग्रनुभावों तथा प्रक्रियाग्रों का सुन्दर तथा सजीव चित्ररण है। तन्मय, विह्वल ग्रौर विभोर भावनाएँ चित्र बतकर नेत्रों में ग्रा जाती हैं यही उनके काव्य की सफलता है।

कृष्ण का अपूर्व आकर्षण, उनके प्रति विमुग्ध तन्मयता, तन्मयताजन्य मूच्छंना, तद्जन्य विह्वलता, सामाजिक प्रतिरोध इत्यादि प्रसंगों के सप्राण चित्र स्वर्ण लली के अन्तरंग का इतिहास तो बनते ही हैं, उनके काव्य का बाह्य रूप भी आकर्षक और सुन्दर है, अभिव्यंजना में अलंकारों की सज्जा का यद्यपि प्रयास नहीं है, पर माधुर्य भावना की अभिव्यंजना के प्रसाधनों में भी सहज सौन्दर्य है। श्रुति मधुर मैथिली भाषा उनकी कुशल अभिव्यंजना शक्ति से और भी सरस बन गई है, अनलंकृत सज्जारहित परिधान भी काव्य सौन्दर्य को व्यक्त करने में सफल रहा है, उनकी कविता के प्राप्त

ग्रंश से उस माधुर्य का ग्रनुमान किया जा सकता है-आशा काले गेलाम यसुना रे कृले,

वध्रे हेरिलम नीप तरु मुले।

×

तन्मय तथा विभोर भावना के परुवात शिवश्वा की अशिव्यंजना में व्यक्त करुगा की सजीवता इन पंक्तियों में देखिये-

> गेह हैला मोरा दुर्गम वन, की करी सखी धरेन रहे मन। X X × दुर्गम वन ते सब जन्तु रथे, गेह वन मोर गुरु जन भये। से कृष्ण बिन भोरा प्रान ना रथे, फूकुर कहित ग्रन्दर भये।।

भावों के सौन्दर्य, भाषा माधुरी तथा श्रीभव्यंजना की सजीवता में गीत के प्रवाह का ग्रभाव खटकता है, यद्यपि पदात्मक शैली में छन्दों के विशेष नियमों का पालन श्रनिवार्य नहीं होता, परन्तु गेयात्मकता के लिए एक लय श्रनिवार्य होती है, स्वर्ण लली के उत्कृष्ट काव्य में लय का ग्रभाव एकमात्र दोष बनकर ध्यान में श्रा जाता है।

कृष्णावती-इनका नाम मिश्रवन्धुत्रों द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में मिलता है। इनका रचनाकाल ग्रजात है, पर हस्तलिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्वत् १६०० से पूर्व की रचना मालूम होती है। इनकी रचना का नाम है 'विवाह विलास' इसमें राधा-कृष्ण के विवाहोत्सव की शोभा का वर्णन है। ऐसा अनुमान होता है कि ये राधावल्लभ सम्प्रदाय की अनुयायिनी थीं, क्योंकि सदैव कुष्ण तथा राधा की तुलना में उन्होंने राधा की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की है, इस शंका के साथ दूसरी शंका भी श्रारम्भ होती है कि यदि ये राधावल्लभ सम्प्रदाय की थीं तो स्त्री थीं ग्रथवा पुरुष, क्यों-उस सम्प्रदाय के अनुयायी अपना उपनाम स्त्रियों का रख लेते थे। अतः मिश्रवन्धुओं ने भी यह शंका उठाई है, परन्तु राधावल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों के उपनाम में वती का नहीं सखी का प्रयोग ग्रधिक प्रचलित था। इसके ग्रतिरिक्त राधावल्लभ सम्प्रदाय की अनुयायिनी कई स्त्रियों ने काव्य-रचना की है, इस तथ्य पर ध्यान देने से उनके पुरुष होने की शंका कम पड़ जाती है।

विवाह विलास के जो पद प्राप्त हो सके हैं उन्हीं के श्राधार पर उनके काव्य की विवेचना सम्भव है। युगल दम्पति की लीला-वर्गन उनके काव्य का विषय है, राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से ग्रधिक है । कृष्णंवती इस तथ्य के प्रतिपादन के लिए पूर्ण सचेष्ट रही हैं, यहाँ तक कि इसके निर्वाह के लिए उन्होंने परम्परागत रीतियों तथा संस्कार-विधियों में भी विपर्यय कर दिया है। हिन्दुग्रों में विवाह संदेश का नारियल कन्या की ग्रोर से वर के घर भेजा जाता है, इस प्राचीन परिपाटी की वास्तविकता की उपेक्षा कर कृष्णवती ने यशोदा की इच्छानुसार यह सन्देश वरसाने भिजवाया है। यशोदा की भेजी हुई संदेशवाहिका के शब्दों तथा राधिका की माँ के उल्लासयुक्त विनोद में, राधा की श्रेष्ठता बड़े कौशल से सरस शैली में प्रतिपादित है—

जसुमित सों पठई ब्रज नारि चली वृषभान तिया पै आई।
तिहारी मुता भई ब्याहन जोग करी विनती और बात जनाई।।

थरै वर दोउ नंद के हैं करौ बिल होई सलोनी सगाई।
नहीं री नहीं बिल हाँ न करौं मेरी फूल-सी राधे वे कारे कन्हाई।।
सुन्दर तथा गुणवती कन्या की माता की यह सजीव गर्वोक्ति उपयुक्त ही है।
कृष्ण के वर रूप, बारात की हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनकी उन्मुक्त
भावनाओं का यह चित्र देखिये—

श्रॅंखियां भईं मोरी चकोरी तहाँ सो तो गोरी परीं सब प्रेम के फन्दा। बारात बनी चहुँ श्रोरन छत्र सुमोहन मित्र है ग्रानन्द कन्दा।। सबै गारी गावें बृज नारि तहाँ कृष्णवती के मन होत ग्रनन्दा। श्ररी देख्यों है राधा जी को दूल्ह भटू, मानों पूरनमासी को पूरन चन्दा।।

ग्रंथ का श्रन्त नविवाहित राधिका के रूप-वर्णन तथा विवाह-जनित उल्लास के वातावरएा चित्रएा से होता है। विदा के पूर्व वृषभान के गृह का श्राँगन बरसाने की स्त्रियों से भरा हुआ है, तथा राधा के गुएा तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरएा पुर्वाति हो रहा है—

बैठो हैं भामिति भान के आँगन दामिति सों गुनरूप की खानी। कीरति लाड़ लड़ावन है बेटी राधिका कौं सुष सिंधु मुहानी।। बरसे बरसाने स्नेह सुधा निसि बासर जात कितै निह जानी। परिस विया जी के चररान कूँ बिल कृष्णवित जब गाई कहानी।।

विवाह सम्पादन यद्यपि लौकिक है, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व की अलौकिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही हैं। उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि की है। विषय के प्रतिपादन में नारी-दृष्टिकोण, स्पष्ट लक्षित होता है। विवाह के उन्हीं अंशों को प्रधानता दी गई है जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता होती है। उनकी भाषा सरल बजभाषा है जिनके माधुर्य का निर्वाह इन्होंने भलीभाँति किया है। तत्सम शब्दों के प्रयोग का अनुपात समान है। भाषा विषय के अनुरूप

मधुर तथा प्रवाहयुक्त है। सरल, अनलंकृत भाषा के माध्यम से भी जिस सजीवता की सृष्टि उन्होंने की है वह प्रशंसनीय है। नारी के व्यवहारों तथा उनकी अनुभूतियों का चित्रगा दे सकने में वे पूर्ण समर्थ रही हैं। अपनी भावनाओं को संगीतबद्ध करने में उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है, मात्राओं की संख्या की न्यूनता अथवा वृद्धि के कारण कई स्थलों पर छंद-भंग दोख आ गया है। प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए दीर्घ को हस्व तथा हस्व को दीर्घ स्वरों में पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अलंकारों का प्रयोग न तो भावों की अभिन्यक्ति में सादृश्यमूलक छप में हुआ है और न भाषा के सौन्दर्य-निर्माण के प्रसाधन शब्दालंकारों के छप में। अनलंकृत चित्रों के साधारण छप द्वारा ध्वनित सजीवता का सृजन ही उनके काव्य की सफलता है।

माधवी—माधवी मिथिला की कवियत्री थीं, उनके जीवन-काल के विषय में कुछ सन्देह है। कुछ विद्वानों के श्रनुसार वे चैतन्य देव के समय में विद्यमान थीं। उनके एक पद में चैतन्य देव के दर्शन न कर सकने की व्यथा का वर्शन है—

# ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। माधवी वंचित मैल निज कर्म दोषे॥

इस उल्लेख से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वे चैतन्य देव के समय में थीं तथा स्त्री होने के कारण चैतन्य देव के दर्शन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस मत के खंडनकर्ता अन्य इतिहासकारों के अनुसार, इस पंक्ति का यह अर्थ भ्रामक है। चैतन्य देव संन्यासी होने के कारण स्त्रियों को देखने तथा उनके निकट सम्पर्क में नहीं आते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दर्शन से वंचित रहने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। उनके अनुसार इस पंक्ति में व्यक्त माधवी की वंचित पीड़ा का कारण चैतन्य के बाद जन्म लेना है। अर्थात् माधवी का जन्म चैतन्य देव के शरीर-त्याग के उपरान्त हुआ, अतः ये उनके दर्शन से वंचित रहीं।

समय के विषय में इस मतभेद के अतिरिक्त उनके नारी होने के विषय में मतभेद है। उनके काव्य में कुछ स्थलों पर उनके नाम के साथ दास का प्रयोग मिलता है, यह शंका सकारए। है। दासी के बदले दास शब्द के प्रयोग का कोई सन्तोषजनक कारए। नहीं दिखाई देता, इस प्रश्न का उत्तर उनको स्त्री मानने वाले इस प्रकार देते हैं कि माधवी बड़ी पंडिता तथा विदुषी थीं। अतः जनता उनका आदर एक पुरुष के बराबर ही करती थी। परन्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता।

काल सम्बन्धी मतभेद में उनके चैतन्य देव की मृत्यु के पश्चात् उनके जन्म का अनुमान अधिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता। पूर्वकालीन महापुरुष के दर्शन की अभि-लाषा उतनी तीव्र नहीं होती जितनी समकालीन की। चैतन्य देव के दर्शन न कर सकने की निराशा उनके समकालीनत्व के ही अधिक निकट ग्राती है। इसके ग्रतिरिक्त स्त्री होने के कारण दर्शन से वंचित होने की बात ग्रसम्भव नहीं जान पड़ती।

रही उनके पुरुष होने की सम्भावना, उसमें भी सन्देह के कारण हैं। सर्वप्रथम, उनकी रचनाओं में माधवी तथा माधवी दासि दोनों का प्रयोग मिलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि लिपि इत्यादि की भ्रान्ति के कारण दासि का दास रूप बन गया है। स्त्री के नाम में पुरुष के नाम का आभास उतना असम्भव नहीं है क्योंकि पुरुषत्व का आभास अपमान नहीं सनभा जाता, परन्तु पुरुष के अहं को नारी का आरोपण असाध्य है, अतः केवल माधवी नाम से जो रचनायें मिलती हैं, वे तो निविवाद स्त्री द्वारा रचित हैं।

माधवी के काव्य में साधुर्य भावना प्रधान है। वे मिथिला की रहने वाली भीं, मैथिल कोकिल विद्यापित तथा चैतन्य देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक था, माधवी की कविता के उदाहरएा रूप में यह कविता प्रस्तुत की जा सकती है—

राधा माधव विलसिंह कुँज का माँभ,

तनु सरस परस रस पीबइ। कमलिनो मधुकर राज ॥ × × × सचिकत नागर कापइ थर थर, शिथिल होयला श्रंग । सब गदगद कंठ राध भेले ग्रदरस. होयब . तुक संग ॥ सो धनि चंद मुख नैन किये हेरवै, सुनबै ग्रमियमय बोल। इह मांभें हिरदें ताप किये मेटब, सोइ किये कोल ॥ करव श्राइसन कतह विलपित माधव, सहचरि दूरहि हँसी । प्रेम विषादित ग्रप रूप ग्रन्तर, ताहि माधवी दासी ॥

—राधा तथा माधव कुँज में कीड़ा कर रहे हैं, मानों भ्रमर कमिलनी के स्निग्ध रूप के स्पर्श का रस-पान कर रहा है। श्रचानक कृष्ण सचिकत होकर थर-थर काँपने लगते हैं, सब श्रंग शिथिल पड़ जाते हैं, गद्गद् स्वर में राधा के श्रन्तर्धान होने पर कहने लगते हैं? फिर कब उससे मिलन होगा? कब में उसके चन्द्रमुख का दर्शन तथा उसकी मधुर वाणी का श्रवण करूँगा? कब उसके श्रालिंगन-पाश का सुख प्राप्त होगा?

माधव इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं तथा राधिका दूर खड़ी उनकी व्यथा का श्रानन्द लेता हँस रही है।

राधा-कृष्ण की दम्पित लीला के इस वर्णन में चैतन्य देव का प्रभाव स्पष्ट है। माधुर्य भावना में यद्यपि श्रालम्बन की श्रपाथिवता के होते हुए भी लौकिकता का पुट है, परन्तु उनकी विह्वलता में काम की ज्वाला नहीं भावना की तीव्रता है। भावनाएँ यद्यपि साधना की कसौटी पर चढ़कर कुन्दन नहीं बन सकी हैं, उसमें श्रतीन्द्रिय भावना की संस्कृति तथा परिजोधन नहीं है, परन्तु उनमें वासना का मालिन्य भी नहीं है।

उनकी भाषा मैथिली है। तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत शब्दों के विकसित.
मैथिली रूप का प्रयोग बहुलता से है। माधुर्य भावना के अनुरूप ही शब्दों के प्रयोग उसकी माधुरी को द्विगृश्यित कर देते हैं। गीत में संगीत का प्रवाह अजस्त्र नहीं है, विभिन्न पंक्तियों में मात्राओं की संख्या की विषमता के कारण लय में गित-दोष आ गया है। इन बुटियों की विद्यमानता में भी उनके काव्य में व्यक्त माधुर्य मैथिली साहित्य में नारी के सफल तथा महत्त्वपूर्ण योग के द्योतक हैं।

#### छठा ग्रध्याय

# राम काव्य की लेखिकाएँ

राम काव्य और नारी-भारत के नारी-लोक में राम काव्य के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की लोकप्रियता के साथ, स्त्रियों द्वारा राम काव्य रचना के ग्रभाव का सामंजस्य कठिन मालूम होता है। इस तथ्य का मूल कारण इस विशिष्ट काव्य-धारा के प्रति नारी की वैयक्तिक भावनाश्रों के तादात्म्य का ग्रभाव ही जान पड़ता है। राम का श्रसाधारण मर्यादापुरुषोत्तम रूप, जीवन के प्रति उनका श्रादर्शवादी दृष्टिकोएा, उनके नर रूप में नारायएात्व का ग्रारोप, राम भिक्त के ऐसे ग्रंग थे, जिनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हुन्ना जा सकता था, परन्तु उनके साथ समत्व की भावना नितान्त श्रसंभव थी । मानवी भावनाग्रों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना तो सरल थी, परन्तु रांम के गम्भीर व्यक्तित्व के प्रति साधनापरक अनुभूति की गहनता नारी की ग्रभिव्यक्ति-क्षमता के परे थी। राम के प्रति भिक्त में नारी-हृदय के तत्त्वों का समावेश नहीं था। उनका साधारण व्यक्तित्व राम को, श्रेष्ठ पुरुष तथा म्रादर्श मानव से ग्रधिक भगवान् के श्रवतार रूप में पहचानता था। राम का ग्रति प्राकृत रूप, उनकी भावनात्रों में प्रवतार पुरुष का था। उनके प्रति श्रद्धा से भुककर उनके द्वारा स्थापित श्रादशों को श्रपने जीवन में ग्रहरण करने को वे तत्पर हो गई। उनके महान् व्यक्तित्व के समक्ष ग्रत्यन्त दीन भाव से उन्होंने पूर्ण ग्रात्म-समर्पण कर दिया, परन्तु यह समर्परा महामानव के प्रति तुच्छ का था, विराट के प्रति ग्रणु का था।

049

कृष्ण काव्य के म्रालम्बन के मधुर मानव व्यक्तित्व में उनका म्रित प्राकृत ग्रंश गौण पड़ गया था। अलौकिक सत्ता के प्रति भावनाम्रों के म्रारोपण में मानव-हृदय म्रपनी स्वाभाविक गित से विकास की म्रोर उन्मुख होता था, परन्तु राम के प्रति म्रास्था का म्रारम्भ ही उनके नारायणत्व से होता था, इसलिए नारी-हृदय में पूर्ण स्थान पाकर भी राम उनके जीवन के समभागी न बनकर एक नैसींगक महिमामय व्यक्तित्व बन गये। कृष्ण नारी के माधुर्य तथा वात्सल्य के भ्रालम्बन बने, परन्तु राम बालक होने के पूर्व भगवान् थे, युवा होने के पूर्व ब्रह्मचारी म्रौर एक पत्नीव्रत थे, वे नारी-जीवन के नैतिक सम्बल बन सकते थे, उनके म्रादर्शों की प्रेरणा उनके कर्त्तव्यों का स्मरण दिला सकती थी, पर उनके म्रलौकिक म्रालोक के समक्ष म्रपनी दुर्बलताएँ खोल-कर रख देने का साहस वह नहीं कर सकती थीं।

काव्य-रचना की प्रेरणा देने वाली भिक्त के लिए भगवान् विषयक बौद्धिक

पृष्ठभूमि की श्रपेक्षा हृदय तत्त्व की प्रधानता होती है। श्रनन्य भिवत की जिस चरमानुभूति में राम काव्य की रचना सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे श्रभिभूत तो
हो सकता था, पर उनकी साधारण प्रतिभा में रामचरित के गाम्भीयं तथा राम काव्य
के उच्च मानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी। काव्य-रचना के लिए
श्रालम्बन के प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य की श्रावश्यकता होती है, नारी-हृदय की
प्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों में राम की गरिमा के प्रति वह
सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी।

राम के रूप के इस गाम्भीर्थ के स्रतिरिक्त उनके स्रगाध जीवन-सागर की उत्ताल तरंगों को दे तकर मध्यकालीन नारी-हृदय ग्राश्चर्यचिकत हो सकता था, निसर्ग की देवी शक्ति के प्रति स्त्रियाँ कृत्हलपूर्ण ग्राध्चर्य ग्रौर श्रद्धा की भावनाएँ बना सकती थीं, पर राम के सर्वांगपूर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय बनाना एक तो उनकी क्षमता के परे था ग्रौर दूसरे ग्रपनी परिसीमित भावनाग्रों में राम के जीवन की ग्रसीमता का सामंजस्य उनके लिए कठिन था। राम की कहानी भावनाओं पर कर्त्तव्य के विजय की कहानी थी, कहानी के प्रायः सभी पात्रों के जीवन का मार्ग-निर्देशन कर्त्तव्य की कृतुबनुमा द्वारा होता है। लक्ष्मरा, भरत, सीता, दशरथ श्रीर श्रन्य सभी पात्र जीवन के संघर्ष की विजय कर्तव्य-पालन की कसौटी पर ब्राँकते हैं। तत्कालीन नारी-समाज कर्त्तव्य की वेदी पर अपने अस्तित्व को मिटा चुका था, उनके कर्त्तव्यों में भावना की प्रेरगा नहीं थी। यज्ञ में हवन के लिए बलिदान होते हुए पशु तथा पिजरे में बंद पक्षी की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए ही शेष था। जीवन की यह कट्ताएँ कर्त्तन्य के नाम पर उसे प्रिय थीं, उसे भावनात्रों की चाह थी, उसका मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक अपार्थिव आलम्बन ही मिटा सकता था। राम की कर्तव्यशीलता उसे ब्रात्मगौरव दे सकती थी, परन्तु जीवन के वे उद्दीप्त क्षगा नहीं दे सकती थी जिसमें वह अपने हृदय के रिक्त ग्रंश की पूर्ति काच्य तथा कल्पना द्वारा कर सकें।

राम काव्यधारा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस के पात्र भावनाओं के प्रतीक नहीं ग्रादर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। राम के चरित्र में मनुष्यत्व, दशरथ के चरित्र में पितृत्व, कौशल्या के चरित्र में मातृत्व तथा सीता के चरित्र में नारीत्व के ग्रादर्शों की स्थापना थी। ग्रादर्शों की परिपृष्टि में मानव-हृदय की पृष्ठभूमि के काररण ही तुलसीदास के ग्रादर्श उपदेश बनकर नहीं रह गये थे।

रामायगा के पात्रों के चरित्र में श्रादर्श की रक्षा के लिए संघर्ष का तादातम्य जीवन के तन्तुश्रों के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि श्रादर्श उनके जीवन में श्रारोपित नहीं प्रत्युत स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित ज्ञात होता था। राम काट्य के गाम्भीर्य का रहस्य रागात्मक वृत्तियों तथा सामाजिक ग्रौर नैतिक श्रादशों के इस समन्वय में निहित है। मध्यकालीन नारी की कुंठित प्रतिभा में इस गाम्भीर्य के निर्वाह की क्षमता नहीं थी, रागात्मक भावों की ग्रीभव्यक्ति तो सरल थी, परन्तु ग्रादशों के बंधन में बाँधकर उनकी रागात्मकता का निर्वाह करना कठिन था। कृष्ण काव्य की ग्रेपेक्षा राम काव्य रचना में स्त्रियों के योग की कभी का यह भी एक कारण था। सामाजिक तथा ग्राथिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कुंठाग्रों के कारण उनके जीवन में सुख तथा संतोष का ग्राधार ग्रिधकांशतः कर्त्तव्य-पालन रह गया था। नारात्व की परिभाषा में कर्त्तव्य की ग्रावश्यक ग्रनुपात से ग्रिधक मात्रा ने उनके चरित्र के भावात्मक पक्ष को गौण बना दिया था। काव्य भावाभिव्यक्ति का माध्यम है, विशेषकर ऐसी स्थित में जब जीवन कर्त्तव्य का ही पर्याय बन गया हो कल्पना तथा कला मानसिक ग्रभाव की पूर्ति करती हैं। राम काव्य की ग्रात्मा का स्तर साधारण नारी-हृदय की क्षमता से उच्च था, ग्रतः काव्य के स्तर पर उनका एकीकरण नहीं हो सका।

रामायण के नारी पात्रों का मानसिक स्तर भी साधारण नारी से बहुत ऊँचा या। पित में ग्रंधिवश्चास, पित-सेवा तथा कर्तव्य के नाम पर दमन तथा ग्रत्याचार-सहन यद्यपि उसका धर्म घोषित कर दिया गया था, ग्रौर उस धर्म को स्वर्ग-प्राप्ति के लोभ से नारी ने प्रसन्ततापूर्वक ग्रपनाया भी था, परन्तु दमन की प्रतिक्रिया कुंठा में ग्रवश्यम्भावी है। सीता का ग्रसाधारण व्यक्तित्व, नारी के समर्थण के समक्ष पुरुष के ग्रारोरिक बल की पराजय की घोषणा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालीन नारी की मुक्ति पृथ्वी-प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थी। ऐसी ग्रवस्था में उनकी ग्रसमर्थता के स्थान पर सीता की सामर्थ्य ने उनके ग्रलौकिक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सीता के चरित्र में वे ग्रपने जीवन की छाया, ग्रपनी समस्याग्रों का समाधान, न प्राप्त कर सर्की।

मध्यकाल की प्रोषितपितकाएँ तथा प्रवत्स्यपितकाएँ, पित के प्रवास-काल में साथ रहने का स्वप्न भी नहीं देख सकती थीं। सीता के प्रति ग्रन्थाय कर्त्तव्य के नाम पर हुए थे, परन्तु मध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के मूल में पुरुष की लोलुप जीवनदृष्टि थीं। सीता की भावना की कुंठा का एक समाधान था—राम का प्रेम। पर उस युग की नारी जीवन की ग्रनेक उपभोग सामग्रियों में से एक थीं। इसी प्रकार कौशल्या तथा सुमित्रा के मातृत्व के उल्लास का बड़ा कारण उनके पुत्रों की कर्त्तव्यशीलता तथा मातृप्रेम था। उस युग की नारी वात्सल्य की ग्रनुभूति तो कर सकती थीं, राम तथा उनके भाइयों के बाल रूप में, उसकी मातृ भावनाएँ तो तुष्ट हो सकती थीं,

परन्तु राम के पुत्र रूप की कल्पना भ्रपने पुत्र में न पाकर, मातृ अधिकार की भावना में सदैव ही उसे भ्रभाव ही का वरदान मिलता था। तुलसी की कल्पना की पुत्र-भावना तथा स्वार्थ पर ग्रंकुरित और विकसित मानवता के ग्रसंतुलित रूप के भ्रनुसार नारी के मातृरूप में भी पुत्र की ग्राधीनता की स्वीकृति में ग्रन्तर था। इस प्रकार प्राचीन तथा मध्यकालीन नारी-जीवन के सामाजिक स्तर का ग्रसामंजस्य भी उस युग की नारी-भावना में राम के प्रति काव्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका।

राम के ब्रादर्शपूर्ण जीवन का पूर्णांग ही श्रिधिकतर किविधों का वर्ण्य-विषय रहा है। राम की लीलाओं के वर्णन का ग्रभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखे हुए प्रबन्ध काव्यों की गिरमा के समक्ष थे स्फुट पद प्रायः गौरा पड़ जाते हैं। राम के चित्र की विज्ञालता की ग्रभिव्यक्ति के लिए प्रबन्धात्मक शैली ही ग्रधिक उपयुक्त थी। उनके जीवन के ग्रादर्शों का कम निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से प्रबन्ध काव्य की कमबद्ध तथा घटनाबद्ध शैली में ही ग्रधिक उपयुक्त था। काव्य शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधाररा ज्ञान से ग्रनभिज्ञ मध्यकालीन नारी मात्राभ्रों तथा वर्गों को संख्या की उपेक्षा कर संगीत के लय के ग्रनुसार गुनगुनाकर मनमाने गीतों की रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा तथा छंद की रचना ग्रपेक्षाकृत कठिन थी। तुलसीदास की चौपाई तथा दोहों की लय तथा संगीत उनके जीवन में समा गई थी, पर वे स्वयं उनकी रचना करने की ग्रधिक क्षमता नहीं रखती थीं।

नारी द्वारा प्रबन्ध काव्य-रचना का अपवाद प्राचीन काल की नारी की अचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वर्तमान युग की जाग्रति तक नहीं मिलता। काव्य की रचना स्त्री ने आत्माभिव्यक्ति के लिए ही अधिक की है, अतः कहानी इत्यादि कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की। प्रबन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, कम का तारतम्य, चिरत्र-चित्रण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले हुए राग का निर्वाह उसकी क्षमता के परे था, अतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य का आरोपण करने की उसने चेष्टा ही नहीं की। राम की जीवन-गाथा की रचना के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव दृष्टा तथा मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से आवश्यक था। राम के जीवन-तत्त्व में मिले हुए अति प्राकृत गुग, उनकी बाल कुशाग्रता, राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विकसित मानवता, पूर्ण पुरुषत्व इत्यादि का अंकन नारी की लेखनी शक्ति के परे था। राम का ही चिरत्र नहीं अन्य पात्रों के चिरत्र का पूर्ण निर्वाह करना भी उनकी क्षमता में नहीं था। प्रबन्ध काव्य की रचना में जिस निबन्धन-शिक्त की आवश्यकता होती है, वह उनमें नहीं थी। राम काव्य के अन्तर्गत आने वाले अनेक पात्रों के चिरत्र में संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष ही नहीं अन्तर्द्वं का भी बाहुल्य है। मनो-

भावों के संघर्ष को मनोवैज्ञानिक तथा द्रष्टा की दृष्टि से देखने की सामर्थ्य उस युग की नारी में कहाँ थी ? जीवन के पग-पग पर संघर्ष, तद्जन्य अनुभूतियाँ, अनुभूतियों का कर्त्तच्य के साथ सामंजस्य, नारी की परिसीमायें कैसे कर सकती थीं।

चित्र-चित्रण के स्रितिरिक्त प्रबन्ध काव्य के लिए स्रिनवार्य दूसरे तत्त्वों के निर्वाह की भी उनमें सामर्थ्य नहीं थी। जीवन के बहुमुखी चित्र, युद्ध-वर्णन, प्रकृति-वर्णन, षटऋतु, बारहमासा, छंद सम्बन्धी विशेष नियम इत्यादि ऐसी वस्तुयें थीं जो बहुधन्धी नारी के कुछ खाली क्षणों में उनका मनोरंजन नहीं कर सकती थीं। काव्य-साधना की न तो उसमें शक्ति थी श्रीर न चाह। उसका जीवन ही एक साधना-पथ था जिसकी नीरसता में काव्य के रस की श्रावश्यकता थी काव्यगत साधना की नहीं।

राम काव्य में लोक-कल्याग्-भावना प्रधान थी, कृष्ण काव्यधारा की रागात्मक ग्रमुभूतियों में कोई घृगा तथा भत्सेना का पात्र नहीं था। तुलसी की नारी-भावना की संकीर्गता को युग प्रभाव कहकर न्यायोचित भले ही ठहरा दिया जाय, परन्तु नारी-भित्सेना के स्वर उनकी विवदाता में गूँजकर रह जाते थे। बन्दी के जीवन में, उसकी पिन्सीमाएँ ग्रनेक कुंठाग्रों को जन्म देती हैं जिनकी प्रतिक्रिया भावनाग्रों की विषमता तथा प्रथियों में होती है। नारी-जीवन तथा स्वभाव की ग्रंथियों के ग्रस्तित्व को पूर्णतया सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य है, पर उन ग्रंथियों का उपहास करने वाला उसकी भावना का पात्र नहीं हो सकता था। उनके प्रति संवेदना तथा सहानुभूति का तुलसी में पूर्णतया ग्रभाव है। ग्रपने दोषों की सार्वजनिक घोषगा से नारी के नेत्र विस्मय तथा विवदाता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्तु उनका प्रतिवाद करने का विचार भी उनके हृदय में नहीं उठ सकता था, प्रताड़ित नारीत्व तथा शृंखलित मानवता, इस उपहास के ग्रट्टहासों से सहमकर तथा भीत होकर—

होल गंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी।। जैसी उक्तियों के द्वारा अपने जीवन का यथार्थ मूल्याँकन कर सकती थीं, फिर इन भावनाओं के साथ अपनत्व का स्थापित करना उनके लिए कैसे सम्भव था? किव द्वारा शास्त्रत सत्य की यह घोषगा—

नारी स्वभाव सत्य किव कहहीं। भ्रवगुरा भ्राठ सदा उर रहहीं।। श्राक्ष्या नहीं विकर्षरा ही उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारी ने भ्रपने समस्त दोषों को सह्ष्यं स्वीकार किया। तुलसी की वार्गी उनके लिए सरस्वती की वार्गी थी, इस दैवी उक्ति में संदेह का भ्रवसर कहाँ? देववार्गी का प्रतिवाद भी पाप है यह सोचकर निसर्ग की भावनाभ्रों में लिपटी ये कटुताएँ उसने सह्ष्यं भ्रपने भ्रस्तित्व तथा व्यक्तित्व पर भ्रारोपित करलीं।

इस प्रकार राम काव्य के अनेक अंगों की गंभीरता, दुरूहता तथा साधना-परकता के कारण नारी-हृदय को उससे काव्य-सृजन की प्रेरणा न मिल सकी । राम काव्यधारा की कवियित्रियों की संख्या उँगिलयों पर गिनी जा सकती है। जिन स्त्रियों ने राम को आलम्बन बनाया भी है, वे उनके जीवन तथा चरित्र की महत्ता को निभा नहीं पाई हैं। राम की कथा साधारण राजा-रानी की कथा में उघर आई है, पर उन घटनाओं में सजीव बना सकने वाले प्राणों का पूर्ण अभाव है। प्रबन्धात्मकता का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाया है, और कुछ लेखिकाओं ने तो मुक्तक पदों में ही राम की गाथा के गुण गान किये हैं।

कृष्ण काव्य का दार्शनिक पृष्ठभूमि भावमुलक थी, ग्रतः मानव-मन की प्रवृत्तियों का उन्नयन उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि का ग्राधार था। रामानुजी सम्प्रदाय के साधना-मार्ग में ज्ञान, कर्म तथा भिनत का श्रद्भुत सामंजस्य था। इस मत के श्रनुसार जीव को भगवान् नारायरा के श्रनुप्रह से ही इस विषम संसार से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए कर्म श्रावश्यक है, कर्म का वेद विहित श्रनुष्ठान चित्त-वृत्ति की शुद्धि करता है, ग्रतः कर्म मानवमात्र का कर्त्तव्य है, कर्म के साथ ज्ञान-मीमांसा भी त्रावश्यक है, ज्ञान-योग तथा कर्म-योग से जिस व्यक्ति का ग्रंत:करए। शुद्ध हो जाता है वह भिनत-योग से भगवान् को प्राप्त करता है । भिनत मुक्ति का प्रधान कारण है तथा परा प्रपत्ति स्रर्थात् शरराागित सबसे मुख्य। शरराागित ही परम कल्यारा का मार्ग है, परन्तु शररणागित के लिए कर्मों के अनुष्ठान के विषय में मतभेद है। कुछ श्राचार्य प्रपत्ति के लिए कर्म को श्रावश्यक नहीं मानते । मार्जार के शिशु का उदाहरण देकर वे सिद्ध करते हैं कि बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माँ की शरए में स्राता है तब बिल्ली उसे मुँह में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती है। भक्त के प्रति भगवान् की कृपा भी इसी प्रकार होती है । उनकी ग्रनुग्रह-शक्ति, भक्तों की दीन दशा को देखकर अपने आप उदित हो जाती है । परन्तु दूसरे आचार्य किप के बच्चों के दृष्टान्त से भक्तों के कर्मानुष्ठान पर जोड़ देते हैं । जो कुछ भी हो, प्रपत्ति हो सकती है। उन्हें पाने का ग्रन्य कोई मार्ग नहीं। दीन भाव से भगवान् की शरण में जाने वाले भक्त के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कर्म का संन्यास इष्ट नहीं है। कर्म के द्वारा ही मृत्यु को दूर कर भिवत रूपापन्न ध्यान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वल्लभ, निश्वार्क, मध्वाचार्य इत्यादि के दार्शनिक सिद्धान्तों तथा साधना-पथ में साधारण मानवीय भावनात्रों का ग्रपार्थिव के प्रति इन्तयन था, परन्तु रामानुजाचार्य की साधना में कर्म, ज्ञान तथा भिक्त का सामंजस था श्रोर केंकर्य पर की प्राप्त तथा उसी भावना की श्रनुभूति प्राप्त करना उनका ह्येय था। इस प्रकार इस विशिष्ट दार्शनिक धारा के श्राधार पर जिस काव्य की सृष्टि हुई उसमें भी दास्य भावना ही प्रधान थी। कृष्ण काव्य की श्रपेक्षाकृत रागात्मक भावनाएँ स्त्री-हृदय तथा जीवन के श्रधिक निकट थीं। ज्ञान, कर्म तथा भेवत पर श्राधृत काव्य की श्रपेक्षा भावनाश्रों की शिलाधार पर निर्मित काव्य स्त्रियों की भावना के श्रधिक निकट था। श्रतः श्रधिकतर भक्त नारियाँ कृष्ण प्रेम के रस में प्लावित होगई तथा राम काव्य की बुद्धि प्रधान दार्शनिक पृष्ठभूमि की गहनता तथा गम्भीरता के कारण वे उसे न श्रपना सकीं।

मधुर श्रली—रचनाकाल की दृष्टि से राम काव्यधारा की सर्वप्रथम कवियत्री मधुर श्रली निर्धारित की जा सकती हैं। इनका जन्म सं० १६१५ वि० में हुग्रा था तथा ये ग्रोरछा-नरेश मधुकर शाह के श्राथ्य में रहती थीं। ग्राश्चर्य का विषय यह है कि सामन्तीय दरबार के विलासपूर्ण तथा वैभवयुक्त वातावरण ने उन्हें श्रृंगार काव्य-रचना की प्रेरणा न देकर भिक्त की प्रेरणा कैसे दी। इनका उल्लेख श्री गौरीशंकर द्विवेदी के 'बुन्देल वैभव' के प्रथम भाग के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी स्थान पर नहीं प्राप्त होता। इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वे ग्रंथ ये हैं—

### १. राम चरित्र।

### २. गनेस देव लीला।

परन्तु इन दोनों ही ग्रंथों के अप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय में कुछ निर्धारित करना असम्भव हैं। विलासपूर्ण तथा उन्मुक्त वातावरण में निर्मित इन भिक्त काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा अभिव्यंजना के समाधान की चेष्टा का उत्तर एक पूर्ण प्रक्ष चिह्न बनकर रह जाता है।

प्रेम सखी-—इनका उल्लेख श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने बुन्देलखण्ड के किवयों के इतिहास 'बुन्देल वैभव' के द्वितीय खंड में किया है। इनका जन्म ग्रनुमान से सं० १८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० के लगभग माना जाता है। इनके जीवन-चरित्र के विषय में ग्रावश्यक उल्लेख ग्रप्राप्त हैं। लेखक का कथन है कि ग्रनेक हस्तिलिखत संग्रह ग्रंथों में इनकी कविताएँ यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हैं। इस उल्लेख के ग्रितिरिक्त नागरी प्रचारिगी सभा की खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है।

मैथिली की कवियत्री माधवी के समान ही प्रेम सखी को भी निश्चित रूप से स्त्री मान लेने में कठिनाई होती है। द्विवेदी जी की निश्चित धारणा है कि वे स्त्री थीं क्योंकि उन्होंने उनका उल्लेख बुन्देलखण्ड की कवियित्रियों के ग्रन्तर्गत ही किया है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता स्वीकृत नहीं की जा सकती, परन्तु श्रन्य इतिहासकारों ने, विशेषकर श्री रामचन्द्र

शुक्ल ने, उन्हें निश्चित रूप से सखी सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, स्रौर उनकी इस दृढ़ मान्यता का निवेध केवल भावुक तर्कों के द्वारा सम्भव नहीं।

यह निविवाद सत्य है कि कृष्ण के राधावल्लभ सम्प्रदाय के ग्रादशों के ग्रानुसार रामोपासना में भी इस विशिष्ट पद्धित का समावेश हो गया था तथा सीता को सखी के रूप में उन्हों के माध्यम से राम की ग्रानुग्रह प्राप्ति के लिए सीता-राम की युगल मूर्ति की उपासना की जाने लगी थी। राम तथा उनके चारों बन्धुग्रों का लीला रूप तथा सौन्दर्य ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की कीड़ा-भूमि यमुना पुलिन तथा क्रज के स्थान पर इसमें राम की कीड़ा स्थली ग्रवध का सरयू-तीर है। राम-भिवत शाखा में इस उपासना-पद्धित का ग्रास्तत्व तथा प्रेम सखी नामक सखी सम्प्रदाय के भक्त के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिखाई देते हैं; जिनके ग्राधार पर प्रेम सखी का स्त्री रूप में ग्रास्तत्व सर्वथा ग्रमान्य नहीं ठहराया जा सकता। रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास का ग्राधकांश रूप नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोटों तथा ग्रंशतः मौखिक परम्पराग्रों पर ग्राधृत है; नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोटों तथा ग्रंशतः मौखिक परम्पराग्रों पर ग्राधृत है; नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोटों निश्चत रूप से पुरुष मानने का भी उसमें कोई प्रमाग नहीं मिलता। इसके विपरीत द्विवेदी जी ग्रोरछा-निवासी हैं ग्रीर प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही है, इसलिए इस विषय में भ्रान्त का ग्रवसर कम ही रह जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रेम सखी द्वारा रिचत काच्य में सीताराम की युगल मूर्ति की उपासना के ही भाव नहीं मिलते; अनेक स्फुट भावनाएँ कोमल कान्त पदावली में उत्कृष्ट कल्पनाओं द्वारा व्यक्त मिलती हैं। राम के विराट रूप की गरिमा तथा महिमा का अंकन भी उतना ही मार्मिक है जितना उनके सौन्दर्य का सजीला व्यक्तीकरण। प्रकृति चित्रण की विशदता भी इस कथन के प्रमाणस्वरूप ली जा सकती है।

ग्रनन्त निसर्ग के ग्रमूर्त (Personification) के प्रति माधुर्य भाव का उन्नयन यद्यपि भारतीय चिन्तन धारा ग्रौर फलतः भारतीय साहित्य का चिरन्तन विषय रहा है। चरमानुभूति के उद्दीप्त क्षाणों में व्यक्त वे भावनाएँ हिन्दी साहित्य के ग्रमर तत्त्व बन गई है। परन्तु जहाँ ग्रनुभूतियाँ उतनी गहन नहीं हैं,वहाँ पुरुषों की माधुर्य सम्बन्धी रचनाग्रों में स्त्रैणता का स्पर्श ग्रा जाता है। प्रेम सखी की रचनाग्रें इस दोष से मुक्त है। उनकी रचनाग्रों में व्यक्त माधुर्य ग्रत्यन्त स्वस्थ तथा प्रकृत रूप में व्यक्त है, ग्रौर भावनाएँ कहीं भी स्त्रैण नहीं होने पाई है।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेम सखी को स्पष्ट रूप से पुरुष स्वीकार कर लेना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु ग्रलबेली ग्रलि के समान ही इनका स्यक्तित्व भी इस दृष्टि से संदिग्ध ही रह जाता है। प्रेम सखी राम काव्य की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री हैं। इनके पदों को विषय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) नखिशख के पद जिनमें राम के सौन्दर्य का वर्णन है और (२) स्फुट विषयों पर लिखे गये पद, सबैये तथा किवत्त । उनकी रचनाओं से प्रमाणित होता है कि वे कट्टर वैष्णव थीं। तथा उनके उपास्यदेव राम थे। राम के प्रति उनकी भावनाओं में आस्था तथा श्रद्धा तो है ही, निस्पृह माध्यं की सरसता भी है। उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्टि करेंगे। एक और राम के चरणों की महान् शक्ति इन शब्दों में विणित है—

कल्प लता के सिद्धिदायक कल्पतरु

कामधेनु कामना के पूरन करन है।

तीन लोक चाहत कृपाकटाक्ष कमला की,

कमला सदाई जाको सेवत सरन हैं॥

चिन्तामिंग चिन्ता के हरन हारे प्रेम सिख,

तीरथ जनक बर वानिक वरन हैं।

नख विधु पूषन समन सब दूषन थे,

रधुवश भूषन के राजत चरन हैं॥

— राम के भ्रलौकिक व्यक्तित्व का भ्राभास उनके चरणों की महानता की व्याख्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों हो दृष्टियों से वे पूर्ण सफल रही हैं। कल्पतरु तथा कामधेनु के समान ही जो प्रत्येक कामना की पूर्ति करते हैं, जिस लक्ष्मी की कृपा-कटाक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिलोक की कामना रहती है, वही जिनके चरणों की सेवा करती है।

इस विश्वास तथा ग्रास्था के पश्चात् राम-लक्ष्मण के सौन्दर्य तथा उनके प्रति कविषत्री की भावना-सजगता की मृदुल भावनाग्रों का उदाहरण लीजिये—

कौशल कुमार मुकुमार स्रित भारह ते,
स्राली घिर स्राई तिन्हें सोभा त्रिभुवन की।
फूल फुलबाई में चुनत दोउ भाई, प्रेम,
सखी लखि स्राई गहे लितका हुमन की।।
चरन जुनाई हग देखे बन स्राई जिन
जीती कोमलाई स्रोर ललाई पहुमन की।
चलत सुभाइ मेरी हियरा डराई स्राय,
गड़ि मित जायँ पाँच पाँखुरी सुमन की।।

—कामदेव से भी अधिक सुकुमार ये कौशल कुमार मानो त्रिभुवन की शोभा समेटकर अवतरित हुए हैं, उद्यान में फ्ल चुनते हुए मैंने उन्हें वृक्षों की शालायें पकड़े हुए देखा है। ये नेत्र उन चरगों का लावण्य देखते ही रह गये जो कोमलता तथा ग्रहिशामा में पद्म को भी लिज्जित करते थे। उन दोनों भाइयों की गिति के साथ ही मेरा मन ग्राशंकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इन कोमल पाँवों में फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जायें।

सुकुमार कल्पना तथा सबल ग्राभिव्यंजना का यह चित्रण तत्कालीन नारी-प्रतिभा के लिए ग्राइचर्य-सा जान पड़ता है। चित्र की सजीवता, भावना की पुण्य ग्राभिव्यक्ति तथा कला की कोमलता की त्रिवेणी का यह संगम ग्रनुपम है।

राम के रूप तथा महिमा-वर्णन के अतिरिक्त स्फुट विषयों पर रिवत पदों में भी काव्योचित समस्त गुण विद्यमान हैं। पावस की तरल हरीतिमा के चित्रों की एक-एक रेखा का निरीक्षण कीजिए, वर्णों के आयोजन तथा अनेक उपकरणों के सुक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सजीव हैं—

छोटे छोटे कैसे तृगा श्रंकुरित भूमि भये,
जहाँ तहाँ फैली इन्द्र वधू वसुधान में।
लहक-लहक सीरी डोलत बयार श्रौर,
बोलत मयूर माते सघन लतान में।।
धुरवा पुकारें पिक, वादुर पुकारें बक,
बांधि के कतारें उड़ें कारे बदरान में।
श्रंस भुज डारे खरे सरजू किनारे प्रेम,
सखी वारि डारे देखि पावस वितान में।।

—धरणी पर छोटे-छोटे तृण श्रंकुरित हो गये हैं। वसुधा पर यत्र-तत्र वीर बहूटियाँ फिर रही हैं, सौरभमयी शीतल बयार मन्द-मन्द वह रही हैं तथा सधन लताश्रों के भुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैं, कोकिल, दादुर, फिल्ली के स्वर गुंजरित हो रहे हैं तथा बादलों के बीच बक पंक्तियाँ विहार कर रही हैं। ऐसे पावस के वितान की छाया में, सरयू तट पर खड़े परस्पर कंशों पर हाथ रखे राम-लक्ष्मण की शोभा पर में बिलहारी हूँ।

पावस द्वारा उल्लंसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रेम सखी की चित्रां कन की क्षमता का पूर्ण ग्राभास मिल जाता है। नारी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बातावरण के श्रेष्ठ चित्रों में इसकी गणना की जा सकती है।

उनके काव्य में श्रद्धा तथा श्रनुराग का सुन्दर समन्वय है। श्रपाथिव राम के श्रित उनकी भावनाओं में लौकिक तथा श्रलौकिक का सम्मिश्रण है, परन्तु लौकिक भावना के चित्रण में भी स्नेह का पुण्य श्राकर्षण है, श्रसयत स्थूल भावना का स्पर्श-सात्र भी नहीं है। राम के श्रित माधुर्य में श्रनुराग की स्निग्धता है काम की मादकता नहीं, राम के रूप तथा कार्य-कलापों के प्रति एक विशेष धनुरागयुक्त धास्था है, जो मुख्य तन्मयता बनकर काव्य में व्यक्त हुई है।

श्रीभव्यंजना के साद्य्यमूलक श्रनेक श्रलंकारों के प्रयोग का कौंद्राल भी प्रशंसनीय है। " चरणों के लावण्य पर पद्मों के मृदुल सौन्दर्य का लिजत होना, पृष्पों की पंखुड़ियों का उनके लिए शूल बनना, इत्यादि भावुक कल्पनायें उनकी प्रतिभा का श्राभास देती हैं। राम के प्रति भावना के व्यक्तीकरण में ही उनकी कला की सफलता है। एक श्रोर काव्य का श्रन्तरंग उनकी भावुक कल्पनाश्रों तथा सजीले भाविच्यों में हिनग्ध माधुर्य का प्रतीक बन गया है, तो दूसरी श्रोर शब्द-चयन तथा सानुप्रासिक प्रयोगों द्वारा, वे काव्य के बाह्य रूप को भी श्राकर्षक एवं सुन्दर बनाने के लिए सचेष्टर रही हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के शुद्ध प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि संस्कृत का उन्हें यथेष्ट ज्ञान था। ब्रजभाषा के श्रन्तर्गत प्रविष्ट श्रनेक प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का पूर्ण श्रभाव तो है ही, संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप भी उसमें नहीं मिलते। विषय के माधुर्य के श्रनुरूप ही भाषा भी मधुर, प्रवाहनयी तथा परिष्कृत है। संस्कृत शब्दाविलयों की दुरूहता का निवारण कर, कोमल शब्दों में श्रपनी मधुर भावनाश्रों को सूत्रबद्ध कर प्रेम सखी ने जिस काव्य की रचना की है वह भाव-सौध्ठव तथा कला दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

छंद दोष भी उनकी रचनाग्रों में नहीं है, उनके द्वारा रचित केवल कवित्त छंद ही प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के अनुसार उन्होंने सबैये, दोहे ग्रादि भी लिखे थे, मना्र किवत के उदाहरण पूर्णतः दोष-रहित हैं। उसमें एक लय तथा प्रवाह है, जो छंद के कलापूर्ण आयोजन तथा सुन्दर शब्द-चयन के द्वारा ही सम्भव हो सका है।

भावुक कल्पनाश्रों तथा श्रनुरक्त भावनाश्रों की सजीव, वित्रोपम शैली में कलात्मक श्रभिव्यंजना, प्रेम सखी के काव्य के वे गुएा हैं जो नारी द्वारा सर्जित राम काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हैं।

प्रनाप कुँ वर्र वाई—प्रताप कुँवरि का जन्म देवरिया रावलोत वंश में हुआ था। उनके पिता गोयन्ददास जी रावलोत जोधपुर के जाखरा परगना के निवासी थे। प्रताप कुँवरि का विवाह मारवाड़ के महाराजा मार्नासह जी के साथ हुआ था। सामन्तीय प्रथा के अनुसार तथा पुरुष की ग्रानियन्त्रित तथा असंयत कामेच्छा के काररा बहु विवाह एक साधाररा प्रथा बन गई थी, प्रताप कुँवरि के पित भी महान् रिसक थे, एक वृहद कोष के स्वामी होने के काररा उनमें मानव-हृदय तथा शरीर के अप कर लेने की क्षमता थी, शक्ति के बल पर समस्त संसार का सौन्दर्य उनके

चरएों में लोट सकता था। उस युग में रानियों की संख्या प्रतिष्ठा की कसौटी थी, और मानिसह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार अपने प्रएाय की वैधानिक गाथा आरम्भ की, अवैध की संख्या तो अज्ञात है ही। इन तेरह रानियों में से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्त्रियाँ अपने सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध थीं, इसी आकर्षएं ने साधारएं भाटी वंश की पाँच कन्याओं के मस्तक पर एक ही सुहाग-रेखा खींच दी। प्रताप कुँवरि मानिसह जी की तीसरी भाटी रानी थीं।

बाल्यकाल से ही प्रताप कुँविर एक होनहार बालिका थी। कन्या के रूप, सौन्दर्य ग्रौर गुणों के कारण वात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश में करने का उद्योग कर रहे थे, इन्हीं दिनों परम् भक्त पूर्णदास जी जाखण में वास करने के लिए श्राये। उनके परामर्श से गोविन्ददास जी ने उनकी शिक्षा का समुचित प्रवन्ध कर दिया। प्रताप कुँविर जी भी सत्संग तथा भिन्त काव्य के श्रध्ययन के कारण भिन्त भाव से ग्रोत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पूर्णदास जी से दीक्षा लेकर भिन्त का पाठ सीखा, ग्रौर इस सम्बन्ध का जन्मभर निर्वाह किया।

मानसिंह जी के विवाह के पश्चात् उनके जीवन में सुख तथा सन्तोष रहा, परन्तु मानसिंह जी की अकाल मृत्यु सं० १६०० में हो गई, उनके बालपन के संस्कार वैश्वव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, और वे पूर्ण रूप से भगवद्-भजन तथा दान-पुण्य इत्यादि सुकर्मों में प्रयृत्त हो गई, मार्नासह जैसे रिसक राजा की विधवा पत्नी ने सहस्रों रुपये परमार्थ में व्यय कर दिये। अनेक मन्दिरों की स्थापना कराई, पूर्णदास जी के अतिरिक्त अपने गुसाई दामोदरदास जी के प्रति भी इनके हृदय में बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुआ रामद्वारा उनके पुनीत स्नेह की कहानी कहता रहेगा।

पूर्णदास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी की सत्प्रेरणा से उन्होंने प्रनेक ग्रंथों की रचना की जिनका उल्लेख ग्रारम्भ में किया जा चुका है। इनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों की संख्या १५ है जिनमें से ग्रधिक राम चरित्र को लेकर ही लिखे गये हैं। ये ग्रंथ हैं—

रामचन्द्र महिमा, रामगुण सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम सुजस पचीसी, राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, श्री रामचन्द विनय, हरिजस गायन ।

पूर्णदास जी रामानुजी सम्प्रदाय के वैष्णव थे। ग्रतः प्रताप कुँवरि पर भी राम के रूप का प्रभाव पड़ना ही स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गाम्भीयं, उनके निष्ठावान् चरित्र तथा उनके जीवन के ग्रादर्शों का निर्वाह उनके काव्य में नहीं हो पाया है।

उनके मुखी बाल्यकाल तथा विवाहित जीवन का श्राभास उनकी रचनाग्रों में मिलता है। ग्रपने पितृकुल का वर्णन करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों में पुत्रों की ग्रपेक्षा उनके प्रति ग्रधिक ममता मिलती है—

मात पिता नित मोहि लड़ार्वाहै। हम कूँ देख परम मुख पार्वीहै।। या पुत्री ग्रिति प्राग्त पियारी। इनके वर ग्रब करो विचारी।। यौवनावस्था में मार्नासह जैसा धनी-मानी पित पाकर वे ग्रपना जीवन सार्थक मानती हैं, पित के प्रति भावना को कर्त-य तथा धर्म के सूत्र में बाँधकर उन्हें हृदय में स्थापित करती हैं—

पित समान नींह दूजा देवा । तातें पित की कीर्ज सेवा ।।

पित परमातम एक समाना । गावें सब ही वेद पुराना ।।

धर्म भ्रनेक कहे जग माहीं । तिय के पितवत सम कछु नाहीं ।।

ताते में पित सम समकाई । पित सुमूर्ति हिरदै पधराई ।।

पित के निधन ने उनके जीवन के उल्लास की नींव हिला दी, परन्तु राज्य के उत्तराधिकारी श्री तहतींसह की सहृदयता तथा सुव्यवहार से उन्होंने भ्रपने दुःख की बात भुला दी—

पित बियोग दुःख भयो ग्रापा। हुग्रा सकल सूना संसारा।।
कछुन सुहाय नैन बहे नीरा। पित बिन कौन बँधावे घीरा।।
यह दुःख करत भये दिगा केते। जानत जगत भूठ सुख जेते।।
देख देख सुत श्राज्ञाकारी। कछु इक दुःख की बात बिसारी।।

रामचरित्र की महानता का वर्णन उनके काव्य का विषय तो है, परन्तु राम के महामानव रूप में जीवन के तत्वों के ग्राधार पर कर्तव्य तथा भावना का संघर्ष नहीं है। राम का व्यक्तित्व ग्रित प्राकृत है। उनके लोक में ग्रब्टिसिद्धियों तथा नविधियों का वास है, शिव, कुबेर, बह्मा उनकी सेवा में रत रहते हैं, प्रकृति के विश्वाल उपकरण उनके ग्रतुचर हैं तथा उनकी भिवत के प्रतीक हैं। निसर्ग के वैभव का एक प्रभावशाली चित्र ग्रंकित करने में वह पूर्ण सफल रही हैं, परन्तु उस चित्र में चित्रकार की कल्पना नहीं, कला की सूक्ष्मता तथा सरसता नहीं केवल कथाकार की विवरणात्मकता है।

मिंगा जटित खंभ सुन्दर कपाट । देहली रची विद्रुम सुधार ॥
भीतिन पर माग्गिक लगे लाल । चिल्लाय मनोकन वेलि जाल ॥
चहुँ दिशा विराजति विविध बाग । ता माहि कल्पतरु रहे लाग ॥
इन विवरगात्मक उल्लेखों में कहीं-कहीं कल्पना का पुट भी है—
जहँ पंथ बुहारत पवन चाल । जल भरत इन्द्र ले मेघ माल ॥

दीवा सिंस सूरज सुभग दोय । जमराज जहाँ कुटवाल जोय ।।
राम के रूप में मानव-हृदय की कमनीयता से ग्रधिक उनके ब्रह्मरूप का प्रतिपादन
है, इह्म की उसी निसर्ग भावना में हिन्दू धर्म के महान् निष्ठ व्यक्ति के चरित्र का
भी ग्रारोपरण है, पूर्ण पुरुष इह्म तथा महापुरुष राम के रूप का यह उल्लेख इस उक्ति
की पुष्टि करेगा—

ऊँचो सिंहासन श्रित श्रनूप। ता बोच बिराजत ब्रह्म रूप।। घट घट प्रति व्यापक एक गोत। पट तंतु जयामिलि श्रोतप्रोत।। इक श्रादि पुरुष श्रराधड़ श्रलेख। नींह लहत पार सारदा शेष।। श्राधार सरब रह निराधार। नींह श्रादि श्रंत कींह श्रारपार।। पर तीन श्रवस्था गुरातीत। घर सगुरा रूप निज भिन्त प्रीत।। गौ विप्र साधु पालक कृपालु। देवाधिदेव दाता दयाल।।

उनकी भिक्त में न तो कृष्ण-भक्तों का चरम श्रनुराग है श्रौर न राम-भक्तों की श्रनन्यता। भावनाश्रों में प्राणों का स्पर्श भी नहीं है। उनके कान्य का रूप, गम्भीरता का नाट्य करने वाले नौसिखिये श्रभिनेता का-सा ज्ञात होता है। भिक्त तथा विश्वास का बाह्य रूप जितना प्रधान है श्राभ्यंतर उसका शतांश भी नहीं। ऐसा ज्ञात होता है कि सत्संग तथा साधु-साहचर्य से भिक्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था। रमाकात्त, करुणानिकेत राम को उन्होंने कायानगरी से एक पत्र लिखा है। ब्रह्म श्रपने कौतुक के लिए जड़ जगत् तथा जीव जगत् की सृष्टि करता है। जीवातमाय उसी ब्रह्म का श्रंश है, जिन्होंने पंचतत्त्व के भौतिक शरीर में प्रवेश कर नया रूप धारण कर लिया है। इस सिद्धान्त को उन्होंने भी व्यक्त किया है, परन्तु इस श्रमिन्यंजना के मूल में श्रनुभूति की विद्वलता, श्रणु के विराट में लय की श्रानुरता नहीं श्रपितु सिद्धान्त का प्रतिपादनमात्र है। ब्रह्म से वियुक्त जीवातमा का श्रनुभूतिमूलक सिद्धान्त उनके सीधे-सावे शब्दों में एक साधारण उक्तिमात्र बनकर रह गया है—

कायापुर म तौ हुक्म पाय । मैं बास कियो प्रभु यहाँ स्राय ॥

मानवीय भावनाग्रों की ग्रभिच्यिक्त, दण्डवत्, प्राणाम, पूजा, श्रर्चना इत्यादि में ही मिलती है। मिल्दिर-निर्माण, मिन्दिर की शोभा, पूजा की ग्रमेक विधियों, सावन का भूला, एकादशीव्रत, कथा-कीर्तन, ग्रन्नकूट इत्यादि उपासना के बाह्य रूप ही उनके काव्य के विषय हैं जिनमें काव्य-तत्त्व ढूँढ़ने का प्रयास भी उपहासप्रद है। उनकी दृष्टि तो—

सीरो लाडू पुरी पकोरी। घेबर केसर पाक कचौरी।।

## मध्यकालीन हिन्दी कवियत्रियाँ

पेड़ा दहीबड़े ग्ररु पूचा। नुखती सेव जलेबी सवा।।
—पर ही ग्रटककर रह गई है।

राम तथा राम-भिन्त के ग्रितिरिक्त संसार की नश्वरता, लौकिक भावनाग्रों की ग्रिसारता, विकारी भावनाग्रों के विषम प्रभाव इत्यादि भी उनके काव्य के विषय हैं। इन सबके तिरोहण तथा राम-भिन्त के ग्रवरोहण की तुलना उन्होंने सफलतापूर्वक व्यक्त की है। उदाहरण के लिए—

म्रास तो काहू की नहीं मिटी जग में भये रावरा से बड़ जोधा। सावत सूर सुयोधन से बल से नल से रत बादि विरोधा।। केते भये निंह जाय बखानत, जूक मुखे सह ही करि कोधा। म्रास मिटे परताप कहे हिर नाम जपेरु विचारत बोधा।।

राम-भिवत के श्रितिरिक्त ज्ञान की विवेचन। भी उन्होंने कई ग्रंथों में की है, जिनमें से मुख्य ज्ञानसागर तथा ज्ञान प्रकाश हैं। ज्ञानात्मक विवेचनायें श्रिधिकांशतः पदशैली में हैं। संत किवयों की मुक्तक परम्परा का उन्होंने पालन किया है। श्रानेक संत किवयों ने मानव-जीवन में श्राध्यात्मिकता के श्रारोपण के लिए होली के सरस रूपक का श्रवलम्ब लिया है। ज्ञान सम्बन्धी पदों की संख्या राम-भिवत की रचनाश्रों से कम है, इसलिए प्रताप कुँबरि को संत कवियित्रियों के श्रन्तर्गत नहीं रखा है, परन्तु श्रिभिव्यक्ति तथा काव्य तत्व दोनों दृष्टि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद श्रिधिक सफल हैं।

योग तथा ज्ञान के सिद्धान्तों से वे पूर्ण परिचित थीं। नाड़ियों की साधना, सुरत योग, इन्द्रिय नियन्त्ररण के पश्चात् श्रलौकिक संगीत तथा ज्योति-दर्शन इन सबका उल्लेख उनकी रचनाश्रों में है। योग तथा प्रेम की होली उनकी मौलिक उद्भावना नहीं है, पर उन्होंने इस रूपक का निर्वाह काफ़ी श्रच्छी तरह किया है—

होरी खेलन की सत भारी।

नर तन पाय घरे भिज हिर को मास एक दिन चारी।

ग्रेरे ग्रव चेत ग्रनारी।।

ज्ञान गुलाल ग्रबीर प्रेम करि, प्रीत तागी पिचकारी।
लास उलास राम रंग भर भर सुरत सरी री नारी।।

खेल इन संग रचा री ....

काचो रंग जगत को छाँड़ो साँचो रंग लगाश्रो। बारह मूल कबों मन जाश्रो काया नगर बसाश्रो॥

राम काव्य रचित्री के रूप में प्रताप कुँविर का स्थान साधारण किवयों से नीचे ही ग्रायेगा। इनकी रचनाग्रों की संख्या यद्यपि १५ है, परन्तु इन रचनाग्रों का साहित्यिक मूल्य ग्रधिक नहीं है। साधारण भाव, साधारण वर्णन-शंली तथा साधारण प्रतिभा ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती है। राम काव्य के परम्परागत छंद, दोहा श्रौर चौपाइयों को तो उन्होंने ग्रहण ही किया है, साथ-साथ राम काव्य की प्रचलित भाषा श्रवधी को भी उन्होंने ग्रपनाया है। उर्दू तथा फ़ारसी के शब्दों का पुट भी इनकी भाषा में मिलता है। संस्कृत के तत्समों को ग्रपेक्षा तद्भवों की संख्या भी श्रधिक है। भावपक्ष तो उनके काव्य का निर्वल है ही कलापक्ष में भी सौन्दर्य की चेष्टा नहीं है। राम की गरिमा, उनके चिरत्र की गम्भीरता तथा उनके जीवन की गम्भीर कथा प्रताप कुँविर जी की लेखनीबद्ध होकर एक साधारण कहानीमात्र रह गई है। राम के चरित्रांकन की श्रपेक्षा ज्ञानयोग सम्बन्धी पदों में भाव ग्रधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं।

ऐसा ज्ञात होता है कि राम-भिक्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि में साधना तथा भावना का जो सामंजस्य था उसे वे पूर्णरूप से ब्रात्मसात् नहीं कर पाई थीं, श्रौर राम की साधारण ऐतिहासिक कथा में ब्राध्यात्मिक तत्त्व के ब्रारोपण के लिए उन्हें भावना से रहित ज्ञानमूलक साधना का ही ब्राश्रय लेना पड़ा।

तुल इराय—प्रताप कुँविर की सपत्नी, राजा मानसिंह की रक्षिता रानी वुल छराय ने तीजा भटियाणी प्रताप कुँविर के सत्संग से काव्य-रचना का प्रभ्यास किया था। इनकी रचनाग्रों में राम काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के स्पर्ध का प्रयास भी नहीं है, राम के गुणों के गीत उन्होंने पद शैली में ही गाये हैं। विषय, भाव, शैली सभी वृष्टि से उनके पदों में कृष्ण काव्य की विशेषताएँ मिलती हैं, राम का रसिक व्यक्तित्व, सिखयों के साथ होली, पीताम्बर-पट तथा नूपुर से अंकृत चरण, कृष्ण के लीला रूप के ग्रधिक निकट हैं, परन्तु राम-नाम के प्रयोग ग्रौर वातावरण की विभिन्नता के प्रति सतत जागरूकता के कारण राम कृष्ण रूप नहीं बन गये हैं। चार बंधुओं की जोड़ी, धनुष-धारण इत्यादि के वर्णन राम के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र ग्राभास देते हैं, परन्तु रामभक्तों की ग्रनन्यता का इनके काव्य में प्रयास भी नहीं है।

प्रताप कुँवरि ने अनन्य भावना से रंजित होने का प्रयोग किया है, परन्तु पूर्णतया असफल रही हैं। तुलछराय ने उस भ्रोर ध्यान भी नहीं दिया, उनके राम कीट, मुकुट तथा धनुर्धारी हैं, सिखयों के साथ होली तथा फाग खेलकर उन्हें प्रमुदित करने वाले हैं। इस लीलामय रूप का वे केवल विनीत भाव से दर्शन नहीं करतीं, स्वयं इनकी लीलाग्रों का ग्रानन्द उठाने को उत्कंठित हैं—
से ताराम जी से खेलूँ मैं होरी। भर लूँ गुलाल की फोरी।।
सजकर ग्राई जनक किशोरी। चहुँ बंधुन की जोरी।।
मीठे बोल सियावर बोलत। सब सिखयन की तोरी।।
हैंसे हर सुँ कर ज़ोरी।।

राम के इसी रूप पर तन-मन-घन अपित करने में उन्हें अपने जीवन की सार्थकता विखाई देती है। उनके गीतों में राम का लीला रूप प्रताप कुँवरि जी के राम से मिलता-जुलता है। उदाहरएा के लिए—

सियावर श्याम लगे मीय प्यारे हैं।
श्रीट मुक्ट मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारों है।
मुख की शोभा कहा कहूँ उनकी, कोटि चंद उज्यारों है।।
गल बिच कंठी है रतनारी, बनमाला उर धारी है।
केसरियों जामों जरकस को, दुपटों लाल लप्पारी है।।
पीताम्बर पट कटि पर सोहे, पायन अंभर न्यारी है।
तुलछराय कहें मो हिरदय बिच, श्राय बसो धनुधारों है।।

प्रेमसखी की भांति तुलछराय की रचनाग्रों में भी राम के प्रति माधुर्य भावनाग्रों का उन्नयन मिलता है। परन्तु उनके काव्य की इस विशेषता का कारण केवल व्यक्तिगत रुचि ही प्रतीत होती है, उसके थीछे सखी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनकी स्त्रीसुलभ माधुर्यप्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है।

तुलछराय के काव्य में भाव-सौहठव तथा कला का ग्रभाव तो श्रवश्य है, पर ये रचनायें साधारण तुकबन्दियों से ऊँवी हैं, राम के परम्परागत वेशभूषा का वर्णन तथा घनुर्धारी राम तथा उनके भ्राताग्रों का रूप पिष्ट-पेष्टित होते हुए भी सजीव है तथा उसमें एक साधारण नारी की ग्रपरिमाजित परन्तु स्वाभाविक ग्रनुभूतियों के वर्शन होते हैं।

उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संस्कृतिमिश्रित अजभाषा है। अलंकार, छंदों के आयोजन से रहित इनके पदों में भावपक्ष पूर्णतः शून्य नहीं है, राम के लीलामय रूप के प्रति अपने हृदय के विश्वास तथा अनुराग को व्यक्त करने में वह सफल रही हैं। राम काव्यधारा में प्रताप कुँविर के ग्रंथों की संख्या तथा परिमाजित काव्य के समक्ष तुल्छराय के दो-चार साधारए। पदों का अधिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

बीहड़ मार्ग पर चलने वाले पथिक के ग्रसफल प्रयास की भाँति राम काव्य की गहनता में इन कवियित्रियों की भावनाग्रों की मुस्काम पूर्णतया शम्य विश्वाई देसी ह। इस घारा के विवयों की महानता के समक्ष इन कविषित्रयों का प्रयास पासंग भर भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विषम स्थिति का उत्तरदायित्व राम काव्य की उन अनेक विशिष्टताश्रों पर है जिनसे नारी का भावगत सामंजस्य कठिन तथा धासम्भव था।

#### सातवाँ ग्रध्याय

# शृंगार काव्य की लेखिकाएँ

हिन्दी साहित्य के जिस युग को रीतिकाल ग्रथवा शृंगार काव्य काल का नाम दिया गया है, उस युग में मुगल वैभव चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर पतन की ग्रोर उन्मुख होकर क्रमशः विनाश के ग्रन्तिम सोपान पर पहुँच गया था। मुगलकालीन वैभव में विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के वैभवपूर्ण तथा ऐश्वर्यशाली शासनकाल में कला का उत्कर्ष भी चरम विन्दु पर पहुँच गया था, परन्तु उसके पश्चात् ही भारतीय इतिहास में मुगल वैभव तथा शासन के पैर उखड़ने लगे। ग्रनेक राजनीतिक पराजयों, जनता के विद्रोहों तथा धार्मिक संकीर्णताश्रों से उत्पन्न विषमताश्रों तथा जहाँगीर की विलासप्रियता ग्रौर शाहजहाँ की विभवप्रियता के कारण मुगल साम्राज्य भी हासोन्मुख हो चला था।

मुगल राजनीति के उत्थान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था की उन्नित तथा ग्रवनित का इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल वैभव तथा ऐइवर्य का युग था। श्रनेक विदेशी यात्रियों ने मुग़ल दरबार के वैभव की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। बादशाह स्वयं वैभव ग्रौर विलास की मूर्ति था। रत्नों, जवाहिरातों, स्वर्णखचित वस्त्रों तथा मृल्यवान इत्रों से उसकी देह सुवासित रहती थी। मुग़ल श्चन्तःपुर के वैभव के समक्ष इन्द्रपुरी का वैभव फीका पड़ जाता था। बेग्रमें नख से शिख तक रत्न-ग्राभूषणों तथा जवाहिरातों से लदी रहती थीं। बादशाह के ग्रतिरिक्त राजकर्मचारियों, श्रमीरों तथा सरवारों का जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। छोटे-छोटे नरेश भी विलास में किसी भाँति कम नहीं थे । विलास के विविध उपकरएा उनके महलों में भी पर्याप्त मात्रा में जुड़े रहते थे। वैभव की पराकाष्ठा की परिस्ति मुग्रल राज्य के ग्रवनित काल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदर्शनमात्र रह गई। मुगलकालीन वैभव में विलास की पराकाष्टा स्वाभाविक थी, क्योंकि वैभव भ्रौर विलास का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । वैभव के युग की नारी प्राय: उपभोग की सामग्री बनकर ही रह जाती है। जीवन के जिस स्वस्थ वातावरण में नारी का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व मान्य रहता है, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षीय विधानों के द्वारा तो नष्ट हो ही रहा था, रीति युग के राजनीतिक तथा ब्राथिक पराभव ने उसको ब्रौर भी पृष्ट कर दिया।

रीतिकाव्य की भूमिका में ग्रालोचक डा० नगेन्द्रजी ने रीतिकाल के जीवन-दर्शन का

विवेचन तथा विश्लेषण जिन शब्दों में किया है, वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। "रीतिकाल में एक बँधा हुन्ना रुग्ण जीवन शेष था, जिसमें श्रव सामन्तवाद की ही श्रहंता छाया शेष हो चुकी थी, काम ग्रौर ग्रर्थ पर श्राधित केवल स्थूल भोग बुद्धि ही बच रही थी। इसलिए रीति कवियों का वृष्टिकोण बद्ध ग्रौर संकुचित है। इस संकुचित युग की नारी उपभोग की सामग्रीमात्र बनकर रह गई है।"

भ्रनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये वर्णनों के भ्राधार पर उस युग की नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती है। रत्न जवाहिरात तथा भूमि की भाँति ही नारी भी पुरुष के उपभोग की सामग्रीमात्र थी । बर्नियर द्वारा दिये गये उल्लेख द्वारा इस कथन की पूर्ण पुष्टि हो जायगी- "राजमहलों में भिन्न-भिन्न वर्णी तथा जातियों की सहस्रों स्त्रियां रहती थीं जिनके कर्म तथा कर्त्तव्य विविध प्रकार के होते थे। इनमें ग्रनेक बादशाहों की सेवा तथा बहुत-सी शाहजादियों की शिक्षा ग्रादि के लिए नियुक्त रहती थीं। शिक्षा प्रायः स्राशिकाना गजलों स्रौर फ़ारस की प्रेम-कहातियों ग्रादि की होती थी। इनमें से बूढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया जाता था। ये कूटनियाँ स्थान-स्थान से सुन्दरी स्त्रियों को धोखे, फ़रेब श्रीर लालच से महल में ले स्राती थीं। इसके प्रांतिरिक्त भ्ट्रंगारिकता का नग्न नृत्य भी होता था। वासना ग्रौर लालसा सैनिक शिविरों में वेश्याग्रों की सेना के रूप में व्यक्त होती थी। नारी संगिनी, सहचरी श्रौर श्रद्धांगिनी नहीं केवल प्रमदा श्रौर कामिनी थी। जनता की निर्बोध इन्द्रिय-लिप्सा ही इसका मूल कारण थी । सामाजिक जीवन में स्त्री के पत्नी रूप का महत्त्व पूर्णतया लप्त हो गया था, रिक्षतास्रों स्रौर वेश्यास्रों के इंगित पर नाचने वाले शासक श्रपने गौरव तथा मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे थे। उद्दण्डता राजपुत्रों तथा सामन्तीय परिवारों के युवकों के चरित्र का एक प्रधान ग्रंग बन गई थी, इस प्रकार नैतिकता का घोर पतन हो रहा था।"

नैतिक श्रादशों की इस क्षीएता के कारए नारी के प्रति दृष्टिकोए में श्रस्वस्थता के लक्षए स्वाभाविक थे। भारतीय इतिहास के इस श्रधःपतन के युग में, हिन्दुश्रों का जीवन पराभव के कारए बहुत जर्जर होगया था। रीतिकाल में, भिवतकाल का श्राध्यात्मिक सम्बल भी शेष नहीं रह गया था, श्रतः जीवन में रस की सृष्टि करने का एकमात्र साधन नारी ही रह गई थी। नारी की प्रेरएा यद्यपि पुरुष के जीवन में श्रनादिकाल से रही है, परन्तु जीवन में स्वस्थ बाह्य श्रभिव्यक्ति तथा श्रांतरिक श्रभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों की प्राप्ति के कारए यह प्रेरएा केवल लोलुपतामात्र नहीं थी। रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोए का पूर्ण श्राभास देने के लिए बनियर द्वारा उद्धृत उल्लेख पर्याप्त है। उस युग में नैतिक श्रादशों की श्रंखला श्रीर ढीली पड़ गई थी, जिसके कारए काव्य के क्षेत्र में कृष्टण भिवत में

पल्लवित माधुर्य भावना लौकिक शृंगार के स्थूलतम रूप में परिणित हो गई।

इस युग में नैतिक न्नादर्श ऊँचे न थे, म्रतः वासनापूर्ण वातावरएा का विकास स्वाभाविक था। इस स्वच्छन्द वातावरएा में काम की प्रवृत्ति ही प्रधान थी, म्रतः उस युग के काव्य में उच्च सामाजिक कल्याएगकारी म्रभिव्यक्तियों का म्रभाव है। उस युग की निर्वाध वासना में एकनिष्ठ प्रेम का म्रभाव म्रौर स्थूल चेष्टाओं से युक्त रसिकता ही प्रधान है। रीतिकाल के कवियों में प्रेम कम था रसिकता म्रधिक। इसके म्रितिक्त उनका रसिक दृष्टिकोएा भी म्रन्तरंग नहीं बहिरंग था। मानसिक तथा म्रात्मिक प्रेम की सूक्ष्मता तक उनकी पहुँच नहीं थी। उनकी रसिकता केवल बाह्य शारीरिक सौन्दर्य से टकराकर ही लौट म्राती थी। प्रेम म्रौर रसिकता की इस भावना के प्राचुर्य काल में नारी के प्रति भोग्य पदार्थ के म्रतिरिक्त म्रन्य दृष्टिकोएा की मान्यता हो भी कैसे सकती थी?

रीतिकालीन काव्य जनता का नहीं राजाश्रों तथा सामन्तों का था, रीतिकालीन किविता राजाश्रों की सभा तथा नवाबों के दरवारों में पल्लवित तथा विकसित हुई थी, श्रतः सामन्तों के दृष्टिकोए। से ही राजकवियों ने स्त्री को देखा था, जिसके श्रनुसार स्त्री केवल जीवन का उपकरएामात्र थी, समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप में उसके श्रस्तित्व की मान्यता नहीं थी। रीतियुगीन श्रृंगार में एक चेतन व्यक्ति का दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सिक्तय श्राकर्षए। वास्तव में कम है। व्यक्ति का एक मुन्दर उपभोग्य वस्तु के प्रति निष्क्रिय श्राकर्षए। श्रिधक है। नारी के समस्त कार्य-कलाप केवल उसके उपभोग्य रूप की श्रीवृद्धि करने के लिए ही होते हैं। नायिका-भेद के श्रीनेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का विस्तारीकरए। है। नारी के प्रति रीतिकालीन दृष्टिकोए। का स्पष्ट श्राभास इन दो पंक्तियों से मिल जाता है—

कौन गर्ने पुर, बन नगर, कामिनी एकै रीति। देखत हुनै विवेक को, चित्त हुरै करि प्रीति॥

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नारी का श्रस्तित्व पुरुष के सुख भोग साधन से श्रधिक श्रौर कुछ न था।

इस कामिनी रूप के अतिरिक्त नारी के अन्य रूपों पर तो उस युग के कवियों की दृष्टि ही नहीं गई है। उनके हृदय की समस्त भावनाएँ, उनके जीवन का सम्पूर्ण ध्येय, केवल श्रृंगारिक भावनाओं की उलभनों तथा समाधानों में ही सीमित थीं। नारी के पत्नी, सहचरी, मातृ, भिगनी इत्यादि रूपों पर उनकी दृष्टि भी नहीं गई है। इसके अतिरिक्त उसके श्रृंगारिक रूप में भी चेतन का आकर्षण और उसका विकास नहीं है, उसके चरित्र के अनेक महत्त्वपूर्ण आंगों की पूर्ण उपेक्षा है, उसमें चेतन मानव के अनुभूतिमूलक श्रुंगार का आरोपण नहीं, जड़ करत् की मंत्रनत् किमामें हैं। रोतिप्रानेन

काव्य के म्रालोचक डा० नगेन्द्र के शब्दों में, "उसकी सात्विकता स्वकीया की कुल-कानि से, उसका म्रात्माभिमान खंडिता की मान दशा से म्रौर उसकी बौद्धिक शक्तियाँ विदग्धा की चातुरा से म्रधिक नहीं हो सकती थीं।" इन दो पंक्तियों में रीतिकालीन नारी का रूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।

शृंगार काव्य काल की नारी की स्थित की इस संक्षित पृष्ठभूमि के पश्चात् उस काल में रिवत काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना ग्रनिवायं प्रतीत होता है। उस युग के काव्य के ग्रंतरंग में वो प्रधान प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं—(१) ग्राचार्यत्व ग्रौर (२) कवित्व ग्राचार्यत्व ग्रंश के ग्रंतर्गत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका ग्राधार शास्त्रीय है तथा जिसकी पृष्ठभूमि में वेद-वेदांगों से ग्रारम्भ होकर ग्रनेक उत्तर-कालीन सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का प्रभाव है। रस सम्प्रदाय, ग्रलंकार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, नायिका-भेद इत्यादि के सिद्धान्तों के ग्राधार पर रीतिकालीन कवियों ने ग्रनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की। ध्विन, रस तथा ग्रलंकार के विभिन्न मतों की विवेचना तथा वर्णन उस युग के रीति ग्रंथों में मिलता है।

रीतिकाव्य के ग्रन्तरंग का दूसरा पक्ष है उसकी शृंगारिकता। शृंगारिक भावना का इतिहास मानवीय इतिहास के बराबर ही प्राचीन है। काम जीवन का सत्य है; जीवन की ग्रमिव्यक्ति साहित्य में हुई है, ग्रतः यह विरंतन सत्य सर्वकालीन तथा सर्वयुगीन होकर इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर ग्रंकित है। हिन्दी साहित्य के प्रत्येक युग में, शृंगार की प्रेरणा है, लौकिक क्षेत्र में यह जीवन का प्रेय तथा श्रेय बनकर ग्रामिव्यक्त हुग्रा है। जब जीवन के नैराइय में, ग्राध्यातिमकता के प्रकाश से जनता ने ग्रपने मन को ग्राइवःसन देना चाहा है, तब भी शृंगार-भावना ग्रपनी चरम सीमा पर ग्रलौकिक सत्ता के प्रति उन्नयनित की गई है। हिन्दी के प्रारम्भकाल में शृंगार युद्ध की प्रेरणा तथा जीवन के ध्येय के रूप में ग्रमिव्यक्त हुग्रा; तथा भिक्त युग में साधना के एक मूल रूप में व्यक्त हुग्रा। यह कहना ग्रधिक ग्रन्युवक्त न होगा कि राधा-कृष्ण के प्रति जिस माधुर्य भावना का बीजारोपण कृष्ण भक्तों ने किया था वही वातावरण तथा समय के प्रभाव से स्थूल शृंगारिक काव्य के रूप में विकसित हुग्रा। परन्तु जीवन के प्रति रस प्रधान वृध्धिकोण के कारण जिस रसिकता का ग्रंकन उस युग के काव्य यों हुग्रा, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था।

रीतिकाव्य के श्राचार्यत्व पक्ष में नारी किसी प्रकार का सहयोग देने में तो श्रसमर्थ थी ही, उसका भावपक्ष भी उसे श्रीमव्यक्ति का साधन प्रदान करने में श्रसमर्थ था। सामाजिक विषमताश्रों, राजनीतिक उलभनों तथा नारी-जीवन की परिसीमाश्रों ने स्त्री के विकास के समस्त द्वार श्रवरुद्ध कर दिये थे। समाज की इकाई के रूप में इसकी न मान्यता थी श्रीर न उसे उस कर्त्तव्य के सम्हाल सकने की क्षमता प्रदान

करने वाली शिक्षा मिली थी। उसके मातृत्व ग्रथवा पत्नी रूप की महत्ता भी एक पराधीन परिचारिका के रूप में ही रह गई थी, ऐसी ग्रवस्था में, रसनिरूपण, ग्रलंकार तथा ध्वनि इत्यादि का वर्णन ग्रौर विवेचन उसकी क्षमता के लिए ग्रसम्भव था।

रीतिकाल की ग्रसंयत भूंगार-भावना नारी स्वभाव तथा रुचि के विपरीत थी. ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु नारी को माध्यम बना जिन उच्छु खल प्रवृत्तियों की ग्रभिव्यक्ति की गई, उस ग्रभिव्यंजना में योग देना कुलशीला नारी की क्षमता के लिए चाहे सम्भव भी रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नायिका-भेद, स्थल ज्ञारीरिक वर्णन तथा प्रेम लीलाग्रों के ग्रव्लील प्रसंग, इन सभी तत्वों में नारी प्रधान थी। नारी ही को केन्द्र-बिन्द्र बनाकर की जाने वाली इस काव्य-साधना में इतना श्रसंयम श्रौर इतनी लोलुपता है कि भारतीय नारी की लज्जा, शील, मर्यादा श्रादि सब गुरा इस रिसकता की लहर में बह गये हैं। परकीया नायिकाश्रों की काव्य में बाढ़ म्रा गई, पुरुष के 'स्रनेक मुखी' प्रेम ने साहित्य में परकीयाश्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दे दिया था इसमें कोई संदेह नहीं, पर वास्तविक जीवन में इन भावनाश्रों की स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष ग्रभिव्यक्ति इतनी ग्रासान न थी। पुरुष के जीवन में सामाजिक बंधनों का ग्रभाव था, उमकी लोलुपता की शारीरिक ग्रभिव्यक्ति की परिराति प्राकृतिक प्रतिकिया में नहीं होती, परन्तुं नारी पूर्णतः भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में पराधीन थी। ग्रपनी कामनाग्रों की स्वतन्त्र ग्राभिव्यक्ति का स्वप्न भी उसके लिए दूराशामात्र था। पुरुष के मनोरंजन की सामग्री बनकर ही उसके जीवन के चरम उद्देश्य की पूर्ति हो जाती थी, श्रतः श्रन्य उपभोग्य सामग्रियों की भाँति ही वह कवियों की कल्पना तथा काव्य-रचना की पात्री बनी, जीवन में नारी के प्रति उच्छुं खल तथा गम्भीर दृष्टिको ए रीतिकाल के स्थूल श्रृंगार के रूप में व्यक्त हुन्ना, जिसमें नारी के नग्न सौन्दर्य तथा प्रेम-लीलाग्रों की ग्रश्लीलता की ग्रभिव्यक्ति प्रधान थी, जिसकी नग्नता में योग तत्कालीन नारी के लिए अपने रूप के अप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम लज्जाजनक न था, शृंगार काव्य में नारी की देन की कमी का यह एक मुख्य कारए है।

पुरुष के लिए अपनी उन्मुक्त भावनाओं का व्यक्तीकरण दुष्कर नहीं होता क्योंकि युग-युगों से चली आती हुई उच्छृं खलता उसके स्वभाव का ग्रंग बन गई है, परन्तु नारीसुलभ लज्जा तथा शालीनता उसे अपनी भावनाओं की मुक्ति की कहानी को स्वच्छन्दतापूर्वक कहने का अवसर नहीं देती। यही कारण है कि साहित्य के किसी युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकीया प्रेम का वर्णन उपलब्ध नहीं है। नारी की भावनाएँ साहित्य के आदियुग से आधुनिक काल तक केवल आज्ञात के प्रति, अपार्थिव के प्रति या पति के प्रति ही व्यक्त हुई हैं, सामाजिक बंधनों की विषमता भी इसका एक बहुत बड़ा, कारण रही है। किसी युग की उच्छुं खल प्रवृत्तियों का उत्तर-

दायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रखा जा सकता, उस युग की नारी में रस का श्रभाव था या इस जीवन के प्रति उसका श्राकर्षण नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रस की प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी कियाकलापों में स्त्री पूर्ण सिक्षय है, परन्तु उसकी इस सिक्रयता की सार्थकता उसकी उपभोगिता की मात्रा पर श्रांकी जाती थी, उस युग की श्ट्रंगारिक भावना की उच्छ्रंखल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरदायित्व उनके पूर्ण समर्पण पर ही था, उसने श्रपने श्रापको मनोरंजन श्रौर कीड़ा की सामग्री बन जाने दिय, यही उसका दोष था।

ऐसे उच्छृंखल वातावरण में जिस काव्य की रचना हुई, उसमें साधारण कुलीन स्त्रियों का योग तो ग्रसम्भव था, परन्तु राजदरबारों में रहकर इस उच्छृंखल प्रवृत्ति का पोषण करने वाली वेश्याग्रों के लिए यह साधारण बात थी, नायिकाभेद, ग्रिमसार, मिलन इत्यादि के नग्न चित्रण उनके लिए स्वाभाविक थे क्योंकि इस प्रकार की वस्तुएँ उनके जीवन का ग्रंग बन चुकी थीं, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके जीवन में थीं नहीं, पुरुष की कीड़ा सामग्री बनकर जीवन बिताने का स्वप्न ही उन्होंने बाल्यावस्था से देखा था। उस युग का गार्हस्थिक श्रृंगर यद्यपि ग्रधिक मात्रा में घरों की दीवारों के इर्द-गिर्द सीमित रहता था, पर इस लुका-छिपी की ग्रभिव्यक्ति काव्य में करने की क्षमता उस युग की परिसीमित साधारण नारी-भावनाग्रों में नहीं थी। इसके विपरीत राजाग्रों की सभा में रहने वाली वारांगनाग्रों का सम्पर्क किवयों से होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पर्क में ग्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों से थोड़ा-बहुत पण्चिय प्राप्त करने का ग्रवसर मिलता था तथा उनके सहयोग से उनके जीवन में प्रेरणा भी मिलती थी। केशवदास की शिष्या प्रवीणराय का उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।

इस प्रकार रीतियुगीन काव्य की शास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्यूलभूगारिकता तथा नग्न श्रभिव्यंजना के कारए। तत्कालीन नारी उस युग के काव्य में
यथेष्ट सहयोग न दे सकी। जिन स्त्रियों के जीवन में श्रृंगारिक कुँठाएँ नहीं थीं, जिनका
जीवन इस भावना की स्वच्छन्द ग्रभिव्यक्ति में व्यतीत हुग्रा था, उन्होंने ही श्रृंगार
काव्य में योग दिया। परन्तु यह एक स्मरएगिय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रचित
श्रृंगार काव्य सौध्ठव तथा कला की दृष्टि से उस युग के पुरुषों की रचनाग्रों से टक्कर
लेने की क्षमता रखता है। ग्रनेक स्त्रियों की रचनायें यद्यपि साधारए। स्तर से भी नीचे
हैं, परन्तु कुछ ज्योतिर्मय तारिकाग्रों का प्रकाश श्रृंगार काव्य गगन के श्रोष्ठ ग्रालोक
पिंडों के समकक्ष है।

प्रवीग्राय पातुर — वारांगना कुल में जन्म लेकर ग्रपने पातिव्रत पर गौरवा-न्वित होन वाली इस नारी के ग्रनुपम व्यक्तित्व की प्रतिभा के विषय में एक ग्रसाघारए- सा अनुमान होता है। प्रवीणराय किव केशव की काव्य-प्रेरणा थी। किविप्रिया में केशवदास जी ने उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाओं के पुल बाँध दिः हैं। शारदा, लक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रसिद्ध नारियों से साम्य स्थापित करके उन्होंने उसके महत्त्व-वर्णन में सुन्दर काव्य की रचना की है। उनके ही वर्णन के आधार पर उनके विषय में परिचयात्मक अनुमान किया जाता है।

प्रवीए राय वेश्या थीं तथा श्रोरछा के राजा इन्द्रजीतिसह जी की रिक्षता थीं। इन्द्रजीत श्रपने समय के श्रत्यन्त रिंतक व्यक्तियों में से थे। उनकी संरक्षकता में श्रनेक वेश्यायें रहती थीं। केशवदास जी का निम्निलिखित पद उनके परिचय के लिए पर्याप्त होगा—

नाचिति गावित पढ़ित सब, सबै बजावत वीन ।
तिनमें करत कवित्त इक, राय प्रवीन प्रवीन ॥
उनके सौन्दर्य तथा विद्वत्ता की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। शारदा श्रौर उनमें साम्य
स्थापन करते हुए वे कहते हैं—

राय प्रवीन कि शारदा, रुचि-रुचि राजत श्रंग। वीगा पुस्तक घारिनी, राजहंस सुत संग।।

यह प्रवीशाराय हैं श्रथवा शारदा है। शारदा के श्रंग क्वेत कांति से युक्त है, इसके श्रंग भी श्रृंगार की कांति से रंजित हैं; शारदा वीशा तथा पुस्तक धारिशी है, यह भी वीशा तथा पुस्तक धारश किये रहती है; शारदा के साथ राजहंस रहता के सथा यह भी हंस जात सूर्यवंशी राजा के साथ रहती है।

प्रवीत्गराय की विद्वत्ता पर विश्वास करने के अनेक आधार हैं। यह पंडिता थीं, उनमें काव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भी यह बहुत प्रवीत्य थीं। महाराजा इन्द्रसिंह के संगीत-मंडल की ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नृत्य तथा काव्य क्षेत्र में प्रवीत्यता तथा दक्षता के कारण उनकी प्रसिद्धि की सीमा अनुदिन बढ़ रही थी। उनके विषय में अनेक मनोरंजक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि अपने एक हिन्दू सभासद से बादशाह अकबर ने इनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें इन्द्रजीत के पास से बुला भेजा। इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ निश्चय करते, प्रवीत्य-राय ने अपने पातिव्रत की रक्षा के निमित्त उनके पास अपने आग्रह की इन शब्दों में बद्ध करके भेजा—

माई हों बूभन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मित गोहीं। देह तजों कि तजों कुल कानि हिये न लजों लिज हैं सब कोई।। स्वारथ म्रौर परमारथ को पथ चित्त विद्यारि कही तुम सोई। मामे रहे प्रभु की प्रभुता सक मोर पतिव्रत भंग न होई।। पराधीन इन्द्रजीत ने भावना के आवेश में अकबर की आज्ञा का उल्लंघन तो कर दिया, पर बादशाह इस धृष्टता को कैसे सहन कर सकता था। अपनी एक तुच्छ कामना का मूल्य भी उसकी निरंकुश दृष्टि में बहुत था। उसने कोधवश इन्द्रजीत को भारी अर्थदंड देकर प्रवीगाराय को बलपूर्वक बुला भेजा।

बादशाह की इच्छा के सामने वाशंगना प्रवीएएराय के ग्रस्तित्व का महत्त्व ही क्या था, परन्तु ग्रपनी वाक्-चातुरी तथा काव्य-कला के बल से उसने ग्रात्मरक्षा की । कलाप्रदर्शन के लिए उसने बादशाह को ग्रनेक गीत सुनाए जिनमें उसने ग्रकबर की महानता तथा ग्रोज का वर्णन कर उसकी कुद्ध भावनाग्रों को द्रवित कर दिया, उनमें से एक यह था—

श्रंग श्रनंग नहीं कछु संभु सु, केहिर लंक गयन्दिहि घेरे। भौंह कमान नहीं भृग-लोचन, खंजन क्यों न चगे तिल नेरे।। है कचसाहु नहीं उदें इंदु सु, कीर के विम्बन चोंचन मेरे। कोउन काह सों रोस करे सु, डरै उर साह श्रकब्बर तेरे।।

श्रकवर उनकी संगीत तथा काव्य-शक्ति पर बहुत प्रसन्न हुग्रा। जनश्रृति है कि उन्होंने कुछ दोहों की श्रध्री पंक्तियाँ कहकर प्रवीगाराय से उनकी पूर्ति करने को कहा। प्रवीगाराय ने तत्क्षगा उनकी पूर्ति कर दी। जिस समय प्रवीगा श्रकवर के दरबार में गई थी उसके यौवन का ज्वार उल रहा था। उसकी श्रवस्था को लक्ष्य करके ये पंक्तियाँ कहीं थीं। निम्नलिखित दोहों की प्रथम पंक्तियाँ श्रकवर तथा दूसरी पंक्तियाँ प्रवीगाराय के द्वारा रचित बताई जाती हैं—

युवन चलत तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत।
मन्मथ वारि मसाल को, सौंति सिहारो लेत।।
ऊँचे ह्वं मुर बस किये, सम ह्वं नर बस कीन।
ग्रब पताल बस करनि को, ढरिक पयानों कीन।।

श्चकबर ने प्रवीणराय को धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे श्रपने दरबार में रहने का श्रादेश तथा श्रनुरोध किया, किन्तु वाक्-विदग्धा प्रवीण ने इन शब्दों में उससे विदा माँगी—

विनती राय प्रवीरा की, सुनिये साह सुजान। जूठी पतरी भखत है, बारी बायस स्वान॥

— ग्रौर हृदय के पारखी ग्रकबर ने उन्हें तत्काल ही इन्द्रजीत के पास भेज दिया। केशवदास तथा बीरबल के श्रनुरोध से श्रकबर ने इन्द्रजीत पर लगाया हुग्रा श्रर्थ-दंड भी क्षमा कर दिया।

प्रवीगाराय द्वारा रचित कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं प्राप्त होता । उनकी जो स्फुट

रचनायें प्राप्त हैं उन्हों के श्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा तथा काव्य-विषय का श्रनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। प्रवीग्गराय की रचनायें उत्कृष्ट शृंगार की श्रमिक्यंजनाएँ हैं। उन्होंने संयोग शृंगार के चित्र ही खींचे हैं, वियोग की वेदना तथा पीड़ा कदाचित् जीवन की श्रमुभूत भावनाएँ न होने के कारण उनकी लेखनी का श्राश्रय नहीं पा सकी हैं। प्रवीग्गराय ने शेख की भाँति दूती के माध्यम से शृंगार की विविध श्रवस्थाओं के चित्र नहीं प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानुभूतियों को ही संगीतबद्ध करके व्यक्त किया है।

इनकी रचनाओं में श्रुंगार रस के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं का-सा सौष्ठव हैं। उनकी कल्पनाओं की ऊँची उड़ान महान् कवियों की कल्पना से टकरा गई हैं। काव्य की भावनाओं तथा श्रिभिव्यंजना के तादात्म्य का सिद्धान्त उनकी रचनाओं पर पूर्ण तथा सार्थक है, कला तथा भावना का रागात्मक गुंफन उनके काव्य की सफलता है। प्रिय की श्रातुरता का श्रानन्द उठाती हुई इस नायिका की सुन्दर श्रिभव्यक्ति के साथ नायक के हृदय की भावनाओं का यह सजीव चित्र इस तथ्य की पुष्टि करेगा—

नीकी घनी गुननारि निहारि नेवारितउ श्रंखिया ललवाती। जान श्रजानत जोरित दीठ बसीठ के ठौरन श्रौरन हती।। श्रातुरता पिय के जिय की लिख प्यारी प्रवीन बहु रसमाती। ज्यों उयों कछुन बसाति गोपाल की त्यों त्यों किर मन में मुस्काती।।

—नैवारि लता के समान कोमल तथा सुन्दर गुर्गों से युक्त बाला को दूर से देखकर नायक के नेत्र लुट्ध हो रहे हैं, जाने श्रौर श्रनजाने मिल जाने वाली दृष्टि ही संदेशवाहिका बन रही है। श्रांखों की श्राकांक्षा में श्रातुरता के चिह्न देख रसमाती बाला मुस्करा देती है। ज्यों ज्यों गोपाल विवश होते हैं, वह उनकी विवशता का श्रानन्द श्रपनी मुस्कान बनाकर बिखेरती जाती है।

भारतीय ग्रास्था तथा विश्वास में शुभ शकुनों तथा ग्रपशकुनों का विशिष्ट स्थान है, तारी-भावनाएँ इन विश्वासों से उद्देलित हो जाती हैं। प्रवीण के इस पद में वाम नेत्र के फड़कने पर नारी का उल्लास तथा ग्राशाभरा हृदय व्यक्त है—

सीतल सरीर ढार मंजन के घनसार,
श्रमल श्रंगीछे श्राछे मन में मुवारि हों।
देहों न श्रलक एक लागन पलक पर,
मिलि श्रभिराम श्राछी तपन उतारि हों॥
कहुत प्रवीसाराय श्रापनीन ठौर पाय,
सुन वाम नंन या वचन प्रतिपारि हों।

जब ही मिलेंगे मोहि इंद्रजीत प्रान प्यारे, दाहिनो नयन मूंदि तोहीं सों निहारि हौं ॥

यद्यपि दाहिना नयन मूँदकर केवल बायें नेत्र से निहारने की कल्पना का ययार्थ रूप उपहासत्र इलगता है, परन्तु प्रियतम से मिलन का संकेत करने वाले उपकरण से जो स्नेह तथा आकर्षण स्वाभाविक है उसकी व्यंजना अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्युत व्यंजना में भावना से अधिक विदग्धता है।

शृंगारकालोन काव्य की प्रवृत्ति में तत्कालीन जीवन-दर्शन में नारी के प्रति कामिनी रूप की प्रधानता के कारए, स्थूल शृंगार-भावना ही प्रधान थी। पुरुषों का नारी के प्रति उपभोग्य सामग्री का वृष्टिकोए। नायिका-भेदों तथा नखिशख के स्थूल वर्णतों के रूप में व्यक्त होना स्वाभाविक था, परन्तु शृंगारकालीन कवियत्रियों ने भी उसी का अनुकरए। किया है, शेख की शृंगार रचनाग्रों में तो नारी-भावना का आभास भी नहीं मिलता, परन्तु प्रवीणराय अपनी अनुभूतियों की अभि व्यंजना का लोभ संवरए। नहीं कर सकी हैं। व.रांगना कुल में उत्पन्न होने के कारएा, अपने प्रेम सम्बन्धी स्थूल किया श्रों के चित्राकंन में मर्यादा की सीमा रक्षा की उन्होंने उपेक्षा की। प्रवीए ने अपनी प्रेमाभिव्यवितयों का चित्रण निर्भोकता से किया है। उदाहरए॥थं—

बंठि परयंक पै निसंक ह्वं के श्रंक भरों,

करोंगी अधर पान मैन मत्त मिलियौ।

यही उस युग के नारी-जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता थी। इतना ही नहीं, नारीसुलभ लज्जा-विहीन उनकी भावना और भी श्रागे बढ़ी हुई है—

सैन कियो उर लाय के पानि दुहूँ कुच सम्पुट कीने।
इस प्रकार की उनितयों में, नारीत्व के कय से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम
कुलीन भावनाश्रों का श्रितिकमए कर जाता है। प्रवीएराय हिन्दी साहित्य की प्रथम
लेखिका हैं जिन्होंने लौकिक श्रुगार की श्रीभव्यंजना के लिए श्रुपार्थिय श्रालम्बन की
इारए। न लेकर, श्रुपने यथार्थ प्रेम पात्र के प्रति श्रुपनी भावनाश्रों की श्रीभव्यक्ति की है।

उनकी ग्रात्मानुभूतियों के चित्रण में उनके जीवन की छाया ग्रावश्यक है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान कठपुतली का रहा है। उसके जीवन की सार्थकता उसका नारीत्व ही बना दिया गया है। पित की ग्रात्मसमर्पण कर उसे जीविका प्राप्त होती है, ग्रथवा वारांगना बन ग्रपने रूप ग्रौर यौवन का खुला कथ करके तीसरा मार्ग उसके लिए है ही नहीं। प्रवीणराय की उक्तियों के ग्राधार पर उनके उपभोग्य रूप को उस युग के नारी-जीवन का प्रतिनिधि मानने की बात पर एक ग्राञ्चका उठाई जा सकती है, वह यह है कि प्रवीणराय वेश्या थी। साधारण नारी-जीवन की सार्थकता का ग्रनुमान उनकी उक्तियों के ग्राधार पर लगाना ग्रन्याय-

मूलक होगा, परन्तु मेरे मत से उस युग की साधारण नारी तथा वारांगना के जीवन में एक अन्तर हो सकता है। साधारण नारी-जीवन में सामाजिक व्यवधानों तथा अन्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न शृंगारिक कुंठाएँ थीं, वारांगना के जीवन में उस कुंठा का अभाव था। भारतीय नारी के आदर्शों, पातिव्रत तथा एकनिष्ठ प्रेम का दम्भ करने वाले प्राचीनता के प्रेमियों को तथा सावित्री, सीता तथा दमयन्ती के आदर्शों पर गवं करने वाली और भारतीय संस्कृति के नारीत्व के आदर्शों की पूर्णता पर विश्वास करने वाली नारियों को यह कटु सत्य चाहे विष की घूंट के समान प्रह्ण करना पड़े, परन्तु यह सत्य और निविवाद हं कि रीतियुगीन शृङ्गारप्रियता एकपक्षीय नहीं हो सकती थी। गृहों के आसपास विचरण करने वाला नायक, अमावस्या की रात्रि में अभिसार के लिए निकली हुई नायिकायें, संकेतस्थल, दूतियाँ, केवल परम्परागत संस्कृत काव्य पर आधृत थे, अथवा केवल कल्पना-जगत के प्राणी थे, ऐसा कहकर सत्य को आवरण में छिपाने की चेट्टा उपहासप्रद है। रीतिकाल में जिस गार्हिस्थक वातावरण पर आधृत रिसकता की सृष्टि हुई उसमें भी प्रवीणराय की ये उक्तियाँ शत-प्रतिशत लागू होती हैं, यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है।

नारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वर्ण्य-विषय बन गई है। साधारण नारी, क्षमता के ग्रभाव में तथा श्रृङ्गारिक कुंठाग्रों की उपस्थिति के कारण, व्यक्त नहीं कर पाई है, ग्रौर स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहां स्वानुभूतियों के चित्रण की चेष्टा की है, उसमें उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप है। ग्रत: प्रवीग्णराय की उक्तियों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक मानना ग्रन्थाय न होगा।

मधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के सुन्दर उपकरण हैं। मिलन की रात्रि के व्यतीत हो जाने की ग्राशंका, उसके बड़ी होने की कामना की मधुर तथा कलापूर्ण ग्रभिव्यंजना का परिचय इन पंक्तियों से हो सकता है—

कूर कुवकुट कोटि कोठरी किवारि राखौं,

चुनि ये चिर्यन को मूंदि राखों जलियौ। सारंग में सारंग सुनाइ के प्रवीन बीना,

सारंग के सारंग की जीति करों थलियो ॥ चैठि पर्यंक पे निसंक ह्या के झंक भरों,

करोंगी ग्रधर पान मैन मत्त मिलियो। मोहि मिलें इन्द्रजीत धोरज नरिन्दराय,

एहो चन्द ग्राज नेकु मंद गति चलियौ।

मिलन की उल्लासमधी बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातकालीन आगमन के समस्त चिह्नों को वे प्रकृति के नियमों में मानवी शक्ति द्वारा विपर्यय लाकर परिवर्तन उत्पन्न कर देना चाहती है। क्रूर कुक्कुट को कोठरी में बन्द कर उसके स्वर को भी अवरुद्ध कर दूंगी, पक्षियों को जाली में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द कर दूंगी। वीगा द्वारा चन्द्र के मृगों को विमुख्य करके तथा दीपिशखा को वस्त्र की आड़ से स्थिर करके में रात्रि को भी स्थिर कर दूंगी।

मानवी चेष्टाश्रों की पहुँच जहाँ तक है वे कुछ करने में उठा न रखेंगी, पर चन्द्र की गति को रोकने के लिए वे याचना करती हैं—हे चन्द्र ! श्राज तुम्हारी छाया में मुभ्ने इन्द्रजीत मिले हैं, तुम तिनक मन्द्र गति से चलना।

इन पंक्तियों में उनकी प्रत्यक्ष उक्ति है तथा नारी की कामिनी भावनाश्रों का व्यक्तीकरण है।

शृंगार की मिलन-भावना के वर्णन के श्रतिरिक्त उन्होंने नारी की श्रभिव्यक्ति का वर्णन पुरुष के दृष्टिकोएा से भी किया है। नारी के रूप-वर्णन में उनकी दृष्टि में भी भूख श्रौर तृष्णा है, इस मदक नारी की श्राकर्षणभरी गति में इसी प्रकार की भावना व्यक्त है—

> छूटी लटें ग्रलबेली-सी चाल भरे मुख पान खरी किट छीनी। चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रही जुप्रवीनी।।

उनकी शैली चित्रमय है, मानिनी नायिका तथा विनीत नायक का यह सुन्दर चित्र उनकी कला का प्रतीक है—

मान के बैठी है प्यारी प्रवीए सो देखे बने नहीं जात बनायो । ग्रातुर ह्वे ग्रति कौतुक सों उत लाल चलं ग्रति मोद बढायो ।। जोरि दोऊ कर ठाढ़े भये करि कातर नैन सो सैन बतायो । देखत बेंदी सखी की लगी मित हेरयो नहीं इत यों बहरायो ।।

वाक्-विदग्धता का भी उनमें ग्रभाव नहीं है। केशवदास की रामचित्रका में उनके द्वारा रचित नारी उनकी वाक्-विदग्धता तथा काव्य-कौशल का उदाहरण है। पृथ्वी को दशरथ की पत्नी मानकर उन्होंने ग्रनेक पृथ्वीपितयों के साथ उसके ग्रवैध सम्बन्ध की कल्पना करके बड़ी रोचक गाली की रचना की है। उसकी कुछ पंक्तियां उसमें व्यक्त हास्य, श्रृंगार तथा विदग्ध का परिचय देंगी।

छंद की लय में लिखी हुई यह रचना वर रूप राम को सम्बोधित करके ग्रारम्भ होती है—

> ग्रव गारि तुम कहें देहि हम, किह कहा दूलह राय जू। किछु बाप विप्र परदार सुनियत, करो कहत कुवाय जू।। को गर्न कितने पुरुष कीन्हें, कहत सब संसार जू। सुनि कुँवर चित वै बरनि ताको, किह्ये सब ब्यौहार जू।।

बहु रूप सों नवयौवना बहु रत्नमय बपु मानिए।
पुनि वंश रत्नाकर बन्यौ श्रति चित्त चंचल जानिए।।

इसी प्रकार श्रनेक विजेताश्रों के साथ पृथ्वी के प्रेम का सुन्दर वर्णन करने के पश्चात् दशरथ के पास श्राने की कहानी इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों में करती हैं—

तेहि भाँति भाँतिन भोगियो भ्रमि पल न छाँड्यो साथ जु ॥

इक बीस बेरन दई विप्रन रुधिर जल ग्रन्हवाई के। वह रावरे पितु करी पत्नी तजी विप्रन थूकि के। ग्ररु कहत है सब रावरणादिक रहे तो कहें ढूँढि के।। यहि लाज मरियत ताहि तुम सो भयो नातो नाथ जू। ग्रब ग्रीर मुख निरखें न ज्यों त्यों राखियो रघुनाथ ज्।।

इस रचना का वर्णन-कौशल, कल्पना तथा भावुकता के साथ व्यंग्य तथा हास का स्पर्श, पृथ्वी का मानवीकरण तथा श्रनेक पौराणिक श्राख्यायिकाश्रों के श्राधार पर उसके प्रेम तथा किया-कलापों की कल्पना प्रवीणराय की प्रतिभा तथा श्रभिव्यंजना की शक्ति की परिचायक है।

उनकी प्रखर वाक्शिक्त की सीमा केवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो जाती, श्रनेक श्रृंगारिक रचनाश्रों में भी उनके मुखर व्यक्तित्व के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ—

> बोहा लाल कहाो सुन्यो, चित दे नारि नवीन। ताको म्राधो विंदु युत, उत्तर दियो प्रचीन।।

प्रवीणराय की भाषा संस्कृत-मिश्रित साहित्यिक बजभाषा है। संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान के परिचायक हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके कतिपय पदों में व्यक्त भावनाएँ भी संस्कृत के तद्विषयक वर्णनों से प्रभावित मिलती हैं।

केशवदास संस्कृत के महान् श्राचार्य तो थे ही, कदाचित् उनके संसर्ग तथा शिष्यत्व के द्वारा इन्हें भी संस्कृत का ग्रध्ययन करने का श्रवसर मिला हो। यद्यपि उनके रिसक व्यक्तित्व के साथ श्रध्ययनिशयता का सामंजस्य करते हुए कुछ संतोष नहीं होता, परन्तु उनकी रचनात्रों में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदाविलयों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शब्दों विकास प्रयोग स्रादि ऐसी वस्तुएँ हैं जिससे उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण स्रधिकार प्रमाणित होता है। उदाहरणार्थ—

कमल कोक श्रीफल मंजीर कलघौत कलश हर।
उच्च मिलन ग्रित कठिन दमक बहुत स्वल्प नीलघर।।
सरवर सरवन हेम मेरु कैलास प्रकाशन।
निश्चि वासर तरुवरींह काँस कुन्दन दृढ़ ग्रासन।।
इमि कहि प्रवीण जल थल ग्रपक ग्रविध भजित तिय गौरी संग।
किल खिलत उरज उलटे सिलल इंदु शीश इमि उरज ढंग।।

श्राद्य यह है कि इनकी भाषा पर बंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः बिलकुल नहीं है। इनकी भाषा में उर्दू-स्पर्श भी नहीं है, भाषा के इस संस्कृतमय परिष्ठत रूप का पूर्ण श्रेय कदाचित् केशवदास जी को ही है जिनके पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व की छत्र-छाया में प्रवीग्णराय ग्रपनी भावनाओं को काव्य रूप देने में समर्थ हो सकीं। इनकी भाषा यद्यपि संस्कृतमयी ग्रौर सरस हं, पर उसमें ग्रलंकृत शब्दचयन ग्रधिक नहीं है। सानुप्रासिक शैली का प्रवाहमयी गति उसमें नहीं है, परन्तु शाब्दिक चमत्कारों का पूर्ण अभाव भी नहीं है।

मृत्यानुप्रास तथा छेकानुप्रास के प्रयोगों में प्रधिकतर कोमल वर्णों की ही प्रावृत्ति है। प्रनुप्रास के उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं—
कूर कुक्कुट कोटि कोठरी किवारि राखौं,

चुनि दै चिरंयन को मूँवि राखों जलियौ।

X

बैठि पयंक पै निसंक ह्वं के ग्रंक भरों।

यमक के प्रयोग भ्रधिक नहीं हैं परन्तु जो हैं वे शब्दों की विकृति के बिना ही अयुक्त हुए हैं। उदाहरणार्थ---

सारंग में सारंग सुनाइ के प्रवीन बीना,

सारंग के सारंग की जोति करीं थिलयौ।

इन शब्द-चयनों से श्रधिक सफलता मिली है उन्हें भावों पर श्राधृत सावृश्यमूलक । श्रलंकारों की योजना में उदाहरण के लिए—

चिबुक कूप, मद डोल तिल, यंधन ग्रलक की डारि।
दृग मिस्ती हित ललकि तिन जल छबि भरत भकोरि।।

श्रपने युग में प्रचलित मुख्य छंदों में उन्होंने काव्य-रचना की है। दोहा, छंद, कवित्त, सर्वया, सोरठा इत्यादि छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। छंद-दोष शायद कहीं

अपवाद रूप में आ गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सौष्ठवपूर्ण तथा दोषरहित है।

भावना की मौलिकता तथा कलात्मक श्रिभिच्यंजना की दृष्टि से प्रवीग्णराय का स्थान श्रृंगार के उत्कृष्ट किवयों के साथ रखा जा सकता है, उनके काव्य में उनका मुखर कथा रिसक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुखर श्रृनभूतियाँ, सूक्ष्म निरीक्षिण, कलात्मक भावाभिव्यंजना, उनमें भलकते हुए उनके जीवन के श्रृनभव तथा उनका पाण्डित्य उनका रचनाश्रों को श्रृंगार-काव्य जगत् में श्रमर बनाये रखेंगे।

रूपवती बेराम—इस भावुक तथा रिसक नारी की समस्त रचनायें यद्यपि प्राप्त नहीं होतीं, उसके द्वारा रचित काव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयुक्त उक्तियाँ ही मिलती हैं, उन साधारण एक्तियों की प्रेरणा का मनोरंजक इतिहास यहाँ प्रप्रासंगिक नहीं है।

रूपवती उज्जंन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुत्री थी। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, काव्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के विषय में ग्रनेक कहानियाँ प्रचिलत हैं। उसके काव्य-कौशल तथा संगीत-निपुणता के कारण मालवा के नवाब बाजबहादुर उस पर मुग्ध हो गये थ्रौर उनकी कृपा की एक कोर रूपवती के जीवन का वरदान बन गई, तथा वह उनके यशगान के रूप में उनके महल में ग्रा गई। हिन्दी के मुसलमान किवयों में दिये हुए उद्धरण के श्रनुसार, श्रकबर ने बाजबहादुर पर श्राक्रमण करके उन्हें पराज्ति कर दिया, श्रौर बाजबहादुर के सिपाहियों ने उनके शत्रुश्रों के हाथ में पड़ जाने के उर से उन्हें श्रन्य बेग्रमों के साथ कृतल कर दिया। श्रकबर के सेनापित के बहुत सेवा-सुश्रूषा करवाने पर वे स्वस्थ हो गईं। तब उसने उन पर ग्रपनी ग्रमिलाषा प्रकट की। श्रन्त में रूपवती ने श्रात्महत्या करली ग्रौर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब के लिए लिखकर छोड़ गईं—

रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज । सो श्रव जियरा तजत है, यहाँ नहीं कुछ काज ।।

मुंशी देवीप्रसाद जी के नागरी प्रचारिगा पित्रका के तीसरे भाग में प्रकाशित रूपवती तथा बाज़बहादुर की किवता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश पड़ता है। फ़ारसी उर्दू ग्रंथों के उल्लेखों के आधार पर उन्होंने रूपवती के विषय में निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया है। उनके मतानुसार रूपवती सारंगपुर की एक चतुर सुजान पातुर थी। अब्दुल कादिर बदायुनी के शब्दों में वह आम और खास में पर्मिनी मशहूर थी। उसकी गानशित का वर्णन करते हुए तवारीखे मालवे में मुंशी करमअली ने लिखा है कि तानसेन जब दीपक-राग की ज्वाला से ब्याकुल हो रहा था

तो रूपवती ने मल्हार-राग गाकर बादलों को निमन्त्रण देकर प्रकृति पर कला की विजय-घोषणा की । बाज्बहादुर दुर्गावती से लड़ाई हारकर ब्राने के पश्चात् लज्जा के कारण सारंगपुर से बाहर नहीं गया । बाज्बहादुर के रिसक व्यक्तित्व में काव्य तथा संगीत के प्रति एक विशेष ब्राकर्षण था । रूपवती ने श्रपनी ब्रपार रूप-राशि तथा संगीत ब्रौर काव्य-गुण से बाज्बहादुर को मुख तो कर ही जिया, स्वयं भी उस पर मुख हो गई । बाज्बहादुर इस हास-विलास में ब्रपने जीवन के ब्रन्य उत्तरदायित्वों को बिलकुल ही भूल गया जिसके परिणामस्वरूप उसे श्रकबर से युद्ध में पराजय मिली, ब्रौर उसे राग छोड़कर भागना पड़ा तथा जन्मभर कष्ट उठाना पड़ा ।

रूपवती श्रकवर के सेनानायक श्रहमदलाँ के हाथ में पड़ गई। उसे सिपाहियों के वारों से काफी चोट श्रा गई थी। इक्तवालनामा जहाँगीरी में लिखा है कि रूपवती ने श्रहमदलाँ से एक महात्मा पुरुष शेख श्रहमद के पास भेजे जाने का श्राग्रह किया। यह वचन देकर कि जब घाव भर जायँगे में श्रापकी सेवा में श्रा जाऊँगी वह शेख श्रहमद के पास श्रा गई। शरीर के घाव श्रव्छे हो जाने पर श्रहमद ने उसे बुलाने का निश्चय किया। रूपवती ने श्रपनी रक्षा का श्रौर कोई उपाय न देखकर खाँ से श्रृंगार करने के बहाने केसर, कपूर, कस्तूरी, इत्र तथा फुलेल मँगाये श्रौर हथेली भर कपूर खाकर श्रात्महत्या करली।

श्रकबरनामें में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है कि श्रहमद खाँ ने रूपवती को लेने के लिए श्रादमी भेजे। जब यह मनक रूपवती के कान में पड़ी तो उसने ज़हर खा लिया। रूपवती की कब सारंगपुर में है। तवारीखे मालवा में लिखा है कि रूपवती का कुण्ड श्रौर उसकी कब एक तालाब में है। परन्तु मश्रासिरुल उमरा के श्रनुसार बाज्बहादुर श्रौर रूपवती दोनों उज्जैन के तालाब के बीचोबीच एक पुस्ते पर एक कमरे में श्राराम कर रहे हैं। कुछ श्रन्य लोगों का मत है कि माँडू में रेवाकुण्ड पर रूपवती की कब है श्रौर उसके सामने बाज्बहादुर के महल हैं।

मुंतिखबुल नुबाब के अनुसार रूपवती वेश्या होते हुए भी पितवता थी, किसी के हाथ से अपने वस्त्रों का स्पर्श हो जाने के कारण वह जहर खाकर मर गई। इस असाधारण रूपसी के जीवन का उल्लेख तो अनेक ग्रंथों में मिलता ही है, उसकी काव्य-रचना के विषय में अनेक उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। बाजबहादुर और रूपवती की किवता के विषय में जो उल्लेख प्राप्त हैं उनमें दो प्रकार के कथन मिलते हैं—एक तो वे जिनके अनुसार बाजबहादुर रूपवती के नाम से काव्य-रचना करता था, और दूसरा जी रूपवती को भी काव्य-रचना से परिचित प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार के मुख्य उल्लेख ये हैं—

१. भ्रकबरनामे के उल्लेख के अनुसार बाज़बहादुर दिन्दी शेर रूपवती के लिए

कहकर ग्रपना दिल हत्का करता था।

- २. 'तबकाते श्रकबरी' के श्रनुसार बाज्बहादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें रूपवती का नाम रखा करता था।
- ३. 'मुंतिखबुल नुबाब' में लिखा है कि रूपवती हिन्दी शेर नाजुक मजमूनों को खुब कहती थी।
- ४. 'मग्रासिरेर' के अनुसार बाज्बहादुर अपने हिन्दी शेरों में रूपवती का नाम दाखिल करता था।
- ५. 'सैक्लमुताखिरीन' में उल्लेख मिलता है कि रूपवती गाने में बेनजीर थी, हिन्दी जुबान में ग्रक्सर मजमून बाँधती थी ग्रौर उनमें ग्रपना नाम इस खूबसूरती से लाती थी कि दिल लोट-पोट हो जाता था।
- ६. 'हिन्दुग्रों की मशहूर ग्रौरतें' के नाम से एक उर्दू पुस्तक लाहौर से छपी थी। उसमें लिखा है कि रूपवती के बनाये गीत मालवे की सीधी-सादी जवान में हैं, उनसे दिल का दर्द टपकता है।

इस प्रकार के द्वैमतीय उल्लेख रूपवती की काव्य-रचना के विषय में संशय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं, परन्तु उनकी रचनाग्रों के क्रियापदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूतियों का वर्णन बाजबहादुर के प्रति प्रण्य-भावना की ग्रिभिव्यक्ति उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त है। उनके द्वारा रचित दो दोहे तथा एक पद मिलते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थिति में उनकी काव्य-रचना के विषय में कुछ भी शंका नहीं रह जाती।

श्रहमदलां के प्रराय-प्रस्ताव पर श्रात्महत्या के प्रसंग में एक दोहे का उल्लेख हो चुका है। बाज्बहादुर के वियोग-काल में लिखा हुग्रा एक दोहा मिलता है—

बिना पिया पापी जिया, चाहत है सुख साज । रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज ॥

धार राज्य के मीर मुंशी श्रब्दुर्ररहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उल्लेख भी मुंशी देवीप्रसाद जी ने किया है, यह इस प्रकार है—

श्रौर धन जोड़ता है री मेरे तो धन प्यारे की श्रीत पूँजी। कहू त्रिया की न लागे दृष्टि, श्रपने कर राखूँगी कूँजी।। दिन दिन बढ़े सवायो डेवढ़ो, घटे न एको गूँजी। बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूँगी धन श्रौर जी।।

इन्हीं पंक्तियों का गद्य रूप 'हिन्दुग्रों की मशहूर ग्रौरतें' पुस्तक में मिलता है———जो दें लतमंद हैं उनको घमंड करने दो, यहाँ तो निष्कपट प्रेम से ग्रानन्द हैं। इस खजाने पर मजबूत ताला लगा हुन्ना है जिसकी में रखवाली हूँ ग्रौर जो पराई

श्रांखों से बचा हुआ श्रौर बेखटके हैं, उसकी कुञ्जी मेरे पास है। यह पूँजी दिन-दिन कुछ-न-कुछ बढ़ती ही है। इसको घटने से क्या काम हैं ? मैंने अपने मन में यह ठान लिया है कि लाभ हो या हानि जन्मभर बाजबहादुर का साथ दूँगी।

यद्यपि स्रनुवाद काफ़ी विकृत है, परन्तु दो विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के उल्लेख का प्राप्त होना उस वस्तु के स्रस्तित्व का प्रमाण हैं।

रूपवती की कविता के इन कितपय थ्रंशों को देखकर उनके काव्य के विषय में निश्चित घारणा बनाना तो कितन है, परन्तु एक अनुमान-रेखा अवश्य बनाई जा सकती है। जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर भावनाओं की प्रतिक्रिया का व्यक्तीकरण उन्होंने काव्य में किया है, परन्तु उन रचनाओं का कलापक्ष पूर्णत्या नगण्य है। घटनाओं का वर्णन, बाज़बहादुर के प्रति स्तेह का संकेत तथा उसके गम्भीर प्रभाव का अभिव्यंजना सीधी-सादी उक्तियांमात्र हैं। भावों की सरलता ही उनकी सुन्दरता है, इसके अतिरक्त सौष्ठव, कला इत्यादि के विषय में, जिनकी भूरि भूरि प्रशंसा कुछ इतिहासकारों ने की है, सर्वथा निराश होना पड़ता है। पदों के विकृत लय-भंग, छंद तथा शब्दों की तोड़-मरोड़, उनके काव्य के कला-पक्ष की पूर्ण होनता के प्रमाण हैं, पर इन समस्त विकृतियों में छिपा हुआ उनके स्नेह-सिक्त नारी-हृदय की भावनाओं की मुस्कान हृदय को आर्कावत कर लेती है। बाज़बहादुर को सर्वस्व अर्पण कर देने वाली इस वारांगना के शब्दों का सत्य तथा उल्लास अभिव्यंजना प्रसाधनों की न्यूनता के कारण छित्र अवश्य जाता है, पर नारी की अत्रते प्रेमी पर एकाधिपत्य भावना तथा प्रेमी के प्रति उसकी हित कामन।एँ उनकी सर्वदोषपुक्त अभिव्यंजना शैली होते हुए भी साकार हो जाती हैं।

"संसार के समस्त जन धन एकत्रित कःते हैं, पर मेरा वैभव तो प्रिय के द्वारा प्राप्त प्रेम की पूँजी पर हो निर्भर है। श्रपनी उस पूँजी को में सुरक्षित करके रखूँगी तथा उसकी कुञ्जी भी श्रपने ही पास रखूँगी जिससे किसी अन्य स्त्री की ृष्टि उस पर न पड़ जाय। इस प्रेम की पूँजी में अनुदिन वृद्धि होती जाती है, उसमें से एक गुंजा भी कम नहीं होता। बाजबहादुर के स्नेह के लिए में प्राग्त तथा धन सर्वस्व न्यौछावर कर दूँगी।"

उर्दू प्रधान वातावरए में रहते हुए भी, उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। दृष्टि, त्रिया, पापी, स्नेह इत्यादि शब्दों का ग्रस्तित्व गुसलमानी वैभव में पनपती हुई भाषा के प्रभाव से युक्त वातावरएा में ग्राश्चर्य का कारएा है, परन्तु ऐसा ग्रनुमान होता है कि बाज्बहादुर के संसर्ग में ग्राने के पूर्व उनका पालन-पोषएा हिन्दू वातावरएा में हुग्रा था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिला था।

यह सत्य है कि मध्यकालीन जीवन की कुंठाग्रों में नारी द्वारा सर्जित साधारण रचनायें भी बहुत महत्व रखती थीं, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त श्रमेक श्रितिश्चयोक्ति-पूर्ण उल्लेख उनके काव्य की साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत होते हैं।

तीन तरं त— मध्यकाल की सामन्तीय व्यवस्था में रिक्षताओं तथा वेश्याओं की संख्या गौरव तथा शिक्त की प्रतीक थी। सामन्तों की सभाओं में वेश्याओं का रहना उस युग में साधारण प्रचलन था। तीन तरंग ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के ग्राश्रित ओरछा दरबार की ग्राश्रित वेश्या थी। इसका उल्लेख बुव्देल वेभव की कवियित्रियों के मध्य मिलता है। इनका जन्म सम्वत् १६१२ तथा रचनाकाल संवत् १६४० माना जाता है। इनका लिखा हुआ कोकशास्त्र ग्रंथ कहा जाता है।

शेख रंगरेजन—मुसलमानी बैभव के उन्मुक्त विलास के अवैध चिह्न आज भी लखनऊ की फूलवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित हैं। रीतियुग की मादकता और मस्ती में इन्हीं मुक्त किया-कलापों की भरमार थी। गार्हस्थिक प्रेम-लीलाओं के साथ, वारांगनाओं तथा अन्य स्वच्छन्द वृत्ति वाली स्त्रियों का भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित है कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारी की परिसीमाओं की कुंठा नहीं थी। आलम से परिचय होने से पूर्व ही उन्हें काव्य-रचना का ज्ञान था, और उनकी प्रतिभा मुखर थी। उनके जीवन का प्रारम्भिक परिचय ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के लिए यथेड्ट है।

शेख का उल्लेख प्रायः समस्त खोज ग्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है। श्रालम से परिचय होने से पूर्व उनके जीवन के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनका जन्म एक मुसलमान घराने में हुग्रा हुग्रा था, ये जाति की रंगरेज थीं तथा कपड़े रंगकर ही जीविका निर्वाह करती थीं। इसी वृत्ति ने उनके जीवन तथा भावनाओं को विकास का महान साधन दिया। नैतिक उच्छू खलता के उस युग में शेख तथा श्रालम की पुनीत प्रेम-ग्रंथि प्रेम की अनेकमुखी रिसकता पर एकनिष्ठ प्रेम के विजय की घोषणा करती है। दो एक इसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म ग्रौर सम्पूर्ण संसार के विरोधों की श्रृंखला तोड़कर, श्रनेक बन्धनों का ग्रितिकमण कर मिल गये। दोनों की भावनाश्रों को जो पारस्परिक भावगत सामंजस्य प्राप्त हुग्रा उन्होंने उनकी प्रेम-गाथा को ग्रमर बना दिया।

श्री शिवसिंह जी ने श्रालम तथा शेख दोनों ही का उल्लेख शिवसिंह सरोज में किया है। उनके मतानुसार श्रालम सनाद्य ब्राह्मण थ। इनका रचनाकाल साधारणतः

सम्बत् १७४० से १७७० तक माना जाता है। ग्रालम केलि की हस्तिलिखित प्रित की तिथि १७५३ है, ग्रतः यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि ग्रालम का समय ग्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध का ग्रारम्भ रहा होगा। ग्रालम ग्रौरंगजेब के पुत्र मुग्रदत्तम के दरबार में रहते थे। ग्रालम के निवित्त समय के ग्राधार पर हो शेख के समय का भी ग्रतुमान किया जा सकता है, परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मृत्यु-तिथि का ठीक-ठीक निश्चय ग्रभी नहीं हो सका है।

शेख तथा आलम के प्राप्य के आरम्भ की कथा यद्यपि प्रसिद्ध है, पर उसका उल्लेख इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होता है। परिचय से पूर्व आलम ने शेख के यहाँ अपनी पगड़ी रंगने को भेजी, उसकी छोर में एक कागज पर दोहे की अधूरी पंक्ति लिखी थी—

कनक छरी-सी कामिनी, काहे को कटि छीन।
मुखर तथा कुशाग्र बुद्धि शेख ने दूसरी पंक्ति लिखकर दोहे को पूर्ण कर दिया—
कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि दीन।।

शेख द्वारा पूर्ति किये गये इस दोहे के विषय में काफी मतभेद है। मुंशी देवीप्रसाद जी के अनुसार जिस पद की पूर्ति शेख ने का थी, वह दोहा नहीं एक कवित था, जिसके तीन पद आलम ने पूरे कर लिये थे और चौथा शेष था। पद इस प्रकार है—

प्रेम के रंग पगे जगमगे जामिनी के,

जीवन की जोति जोग जोर उमगत हैं।

मदन के माते मतवारे ऐसे घूम हैं,

भूमत हैं भुकि-भुकि भंपि उघरत हैं।।

ग्रालम सा नवल निकाई इन नैनिन की,

पाँखुरी पदुम पै भँवर थिरकत हैं। शेख ने ग्रन्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पुरा किया—

चाहत हैं उड़िबे का देखत मधंक मुख,

जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं।।

पद चाहे कुछ भी रह' हो पर यह निश्चित् है कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन में हुई थी। ग्रालम इस श्रनोखी काव्य-प्रतिभा पर श्रनायास ही मुग्ध हो गये। उनके किव-हृदय की भावकता ने समस्त धार्मिक तथा सामाजिक बंधनों का श्रतिक्रमण कर शेख को श्रपना पूरक बनाने के लिए श्रावुर हो उठी। श्रालम उस पर इतने मुग्ध हो गये कि जब तक श्रपनी भावनाश्रों को वैवाहिक शृंखलाश्रों द्वारा स्थिर श्रौर सुदृढ़ नहीं बना लिया उन्हें संतोष नहीं हुआ।

दोख़ के विषय में प्रचलित अनेक कहानियों से प्रमास्पित होता है कि उनका

जीवन विवाह के पश्चात् भी काफी स्वतंत्र था। उनके पुत्र का नाम जहान था। ऐसा जात होता है कि मध्यवर्गीय कुलीन स्त्रियों के जीवन के बन्धन उनके जीवन में नहीं थे। शाहजादे मुग्रज्जम के साथ जिस प्रकार के विनोद का उल्लेख मिलता है, उससे ऐसा भास होता है कि वे राजदरबार इत्यादि स्थानों पर स्वच्छन्दतापूर्वक ग्राती-जाती थीं। एक दिन मुग्रज्जम ने शेख से पूछा, "क्या ग्रालम की पत्नी ग्राप ही हैं?" शेख ने प्रस्तुत उत्तर दिया, "हाँ, जहाँपनाह! जहान की माँ में ही हूँ।" इस हास-प्रतिहास से शेख के मुखर व्यक्तित्व का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही उनके जीवन की स्वाधीनता की रेखा भी स्पष्ट दिखाई देती है।

'म्रालमकेलि' की रचनाओं की एकरूपता के म्राधार पर म्रानेक म्रालोचक शेख के नाम से लिखी किवताओं को भी म्रालम द्वारा रचित ही मानते हैं, परन्तु शेख के जीवन के निर्माण में किवत्व की प्रधान प्रेरणा को देखते हुए उनके विषय में इस प्रकार की शंका म्रत्यायपूर्ण है। शेख की किवत्व शिक्त पर मुग्ध होकर ही म्रालम ने धर्म की सीमा का उल्लंघन कर उनसे विवाह किया था, म्रतः उनकी प्रतिभा के विषय में तो किसी प्रकार का सन्देह किया ही नहीं जा सकता। शेख की इस प्रतिभा को देखते हुए उसके नाम से लिखे हुए किवतों भीर सबैयों को म्रालम द्वारा प्रणीत मानना म्रत्याय होगा। रही एकरूपता की बात, वह शेख तथा म्राजम के संसर्गजन्य प्रभाव को ध्यान में रखने से पूर्णतया नगण्य पड़ जाती है। म्रतः म्रालम केलि में संगृहीत शेख के नाम से लिखे हुए किवतों को म्रालम द्वारा प्रणीत मानने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता।

श्रालम तथा शेख की कविताओं का संग्रह श्रालमकेलि के नाम से प्रकाशित हुग्रा है। इसकी हस्तिलिखत प्रित नागरी प्रचारिगा सभा के संग्रहालय में सुरक्षित है। ग्रालमकेलि शृंगार रस का उत्कृष्ट ग्रंथ है। सम्पूर्ण ग्रंथ ब्रजभाषा में हैं। यह इस दम्पति की संयुक्त रचना है जिसमे रीतिकालीन शृंगारिक काव्य की परम्परा के अनुसार प्रेम-लीलाओं तथा नाधिका-भेदों का वर्णन है। पदावली के ग्रारम्भ में कुछ बाल-लीला के पद हैं जिनमें एक पद शेख का लिखा हुग्रा है। इस पद में गंगाबाई के वात्सल्य का सौध्ठव तो नहीं है, परन्तु कृष्ण के बालजीवन का स्वाभाविक तथा सुन्दर चित्रण है, बालक कृष्ण की चंचलता यशोदा की मातृवत्सलता सुन्दर शब्दों में चित्रत है—

बीस विधि आऊँ दिन बारीये न पाऊँ और, याही काज वाही घर बाँसनि की बारी है।। नेकु फिर अइहें कइहें दें री दें जसोदा मोहि, मों पे हठि मांगे बंसी और कहूँ डारी है।। सेख कहै तुम सिखवी न कछु राम याहि,
भारी गिरहाइनु की सीखे लेत गारी है।
संग लाइ मइया नेकु न्यारो न कन्हैया कीजे,
बलन बलेया लंके मैया बलिहारी हैं।।
बाल-लीला का यह चित्र सन्दर तथा सजीव बन पड़ा है।

इस संग्रह का दूसरा शोर्षक है—वयःसन्धि । इस प्रसंग के केवल दो कवित्त हैं जिनमें से एक में न तो शेख का नाम है श्रौर न श्रालम का । दूसरा कवित्त श्रालम द्वारा रचित है ।

नवोद्धा वर्णन के ग्रनेक किवत्तों के साथ शेख द्वारा रिवत एक किवत्त भी है। शेख की श्रृंगार-भावना में एक बात ध्यान देने की है कि उनके काव्य में नारी-हृदय की श्रृंगारिक ग्रन्थमूतियों की ग्रभिव्यंजना नहीं है। ग्रपने युग के किवयों की भांति ही उन्होंने नारी पर उपभोग प्रधान दृष्टि ही डाली है। नारी-हृदय का प्रेम, उसकी कामना कुछ भी व्यक्त नहीं है, रिसक पुरुषों के स्वरों में स्वर मिलाकर उन्होंने भी नायिकाशों का वर्णन उसी प्रकार किया है जिस प्रकार पुरुषों ने। यह ग्रवश्य सत्य है कि इन दर्णनों में नारी की प्रस्थानुभूति के ग्रभाव में भी काफ़ी सजीवता तथा यथार्थता है।

नायक की दूती की यह मुखर वागी सलज्ज नारीत्व से बहुत दूर दृष्टिगत होती है, उनके काव्य में परम्परायत काव्य-रचना का अनुकरणमात्र है, पर उस अनुकरण में इतनी यथार्थता का अस्तित्व वास्तव में आइचर्य का विषय है। अनूढा बालिका का भय, उसकी शंका सब कुछ शेख की कल्पना में सजीव हं—

कीनी चाही चाहिली नवोड़ा एक बार तुम,

एक बार जाय तिहि छल डर दीजिये।

सेख कही श्रावन सुरंली सेज श्रावे लाल,

सीखत सिखंगी मेरी सीख सुन लीजिये।।

श्रावन को नाम सुन सावन कियो है नंना,

श्रावन कहै सु केसे श्राइ जाइ छीजिये।

बरबस बस करिवे को मेरो बस नहीं,

ऐसी बैस कहाँ कान्ह कसे बस कीजिए?

नारी के प्रति इस वृष्टिकोएा के चित्र म्राज को नारी की भृकुटी वंकिमा बन इस जीवन-बर्शन के प्रति एक श्रवनयकारी भावना से भर जाता है। पुरुष द्वारा की हुई इस प्रकार की श्रभिव्यंजनाश्रों में उनके हृदय, उनकी प्रवृत्तियों तथा उनके मानस का इतिहास व्यक्त है, परन्तु नारी ने श्रपनी इस उपभोगिता को ही जीवन की सार्यकता मान लिया था। रीतिकाल के साधारण स्वरों में मिले हुए नारी के स्वर उस तथ्य का पूर्णतया प्रति-पादन करते हैं। प्रथम समागम के भय से श्राकुल बालिका के विषय में नायक को श्राक्वासन देती हुई दूती के ये स्वर किसी नारी द्वारा लिखे गये हैं, यह भावना बड़ी विचित्र लगती है।

दूती नायक से कहती है, तुम उस नवोढा को एक बार में ही अपना लेना चाहते हो, अभी तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। मेरी सीख मानकर इस बात से धंर्य धारण करो कि वह सीखते-सीखते सीखेगी। अभी तो वह नवोढ़ा आने के नाम से ही नंत्रों को सावन बना लेती है। उसको विवश करके लाने की क्षमता मुक्त में नहीं, तुम्हों बताओं कान्ह इस वयस में उसे किस प्रकार वश में लाया जा सकता है?

प्रीदा त्रांभसार—वर्णन के प्रांग में शेख द्वारा रिचत कोई पद नहीं है। ग्रिमसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव हैं। कल्पना की उड़ान भी ऊँची हैं। शेख, जैसा कि अनेक बार कहा जा चुका है, साधारण कुलशीला नारियों से भिन्न थी, उनके शृंगार की अभिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोण के व्यक्तीकरण का एक ग्रौर भी कारण ग्रनुमान किया जा सकता है कि पित की काव्य-प्रतिभा तथा काव्यादशों का ग्रनुसरण करके ही उन्होंने भी इस प्रकार की रचनायें की हों। परन्तु ग्रालम से प्रथम परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रिचत पित्तयाँ उसी दृष्टिकोण से सिक्त हैं तथा उसमें यथेष्ट स्पष्टादिता है। शेख द्वारा बनाये गये ग्रिमसार के चित्र रीतिकालीन ग्रन्य किवयों के ग्रिमसार चित्रों के समान ही परकीया सम्बन्धी भावों पर ग्राधृत हैं।

घूँघट ते सेख मुख जोति न घटैगी छिनु, भीनी पट न्यारियं भत्तक पहिचानि है। तूतो जाने छानी, पौन छानी या रहेगी बीर, छानी छिब नैनन की काको लोह छानि है?

इन प्रसंगों की किवताओं में भावपक्ष से अधिक कलापक्ष प्रधान है। अभि-सारिका के साथ जाने वाली दूती उससे कहती है, तू घूँघट से अपने मुख की ज्योति को छिपाना चाहती है, पर तुम्हारे भीने पट को भेदकर भी उसके नेत्र तुम्हें पिहचान लेंगे। तू समभती है कि तेरे इस अवगुण्ठन ने तेरे मुख को आवेष्टित कर दिया है, पर यह सौन्दर्य रोके नहीं कक सकता; भीने पट में से छन-छनकर निकलती हुई सौन्दर्य की ज्योति किसका रक्तपान करेगी?

मानिनी प्रसंग के अनेक कवित्त शेख द्वारा रिचत हैं। इन पदों के भाव तथा कलापक्ष दोनों ही अत्यन्त सबल हैं। मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक के आंसुओं की बाढ़, विरह की ज्वाला, उनकी अस्तव्यस्त अर्द्ध चेतनता का वर्णन किया है, कहीं उनके इयाम के आंसुओं से सर-सरिताएँ भर जाती हैं—

शेख कहें प्यारी तू जो जबहीं ते बन गई,
तब तब ही तें कान्ह भ्रमुवन सर करें हैं।
याते जानियत है जू वेऊ नदी नारे नीर,
कान्ह वर विफल वियोग रोय भरे हैं।।
श्रोर कहीं उनकी विरह-ज्वाला से विरह भी जल जाता है—
जोगी कंसे फेरिन वियोगी श्राव बार बार,
जोगी ह्वं है तो लिंग वियोगी बिललात है।
जा छिन ते निरिंख किसोरी हिर लियो हेरि,
ता छिन ते खरोई घरोई पियरातु है।।
शेख प्यारे श्रित ही बिहाल होई हाय हाय,
पल पल श्रंग की मरोर मुस्कातु है।
श्रानि चाल होति तिहि तन प्यारी चिल चाहि,
विरही जरिन ते विरह जरघो जातु है।।

योगियों का-सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विह्वल हो रहा है। जिस क्षरण से हिर ने किशोरी को देख लिया है, उसी क्षरण से मानो उसके जीवन की गित हो जड़ हो गई है। विरह की पीड़ा से उसका एक-एक ग्रंग मुरक्षा रहा है, उसके शरीर की गित ही कुछ ग्रौर हो रही है। हे प्यारी! चलकर उसकी चाह पूरी करो नहीं तो तुम्हारे प्रेम तथा मान का कारण यह विरह भी उस विरही के साथ ही चला जा रहा है।

विरही की मृत्यु के साथ विरह श्रौर मान की समाप्ति की उँद्भावना जिन इाद्दों से हुई है वह उनकी प्रौढ़ श्रीभव्यंजना-शक्ति के परिचायक हैं।

नायक की दृती—इस प्रसंग के श्रधिक पदों में नायिका का स्वयं दृती रूप व्यवत है। इसके श्रतिरिक्त किव का रूप-वर्णन भी इन प्रसंगों में है जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से सुन्दर तथा सफल है। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका के नैसिंगक सौन्दर्य का यह भावुक तथा कल्पनायुक्त चित्रण उस युग के श्रेष्ठतम साहित्यकारों की रचनाश्रों से टक्कर लेने की क्षमता रखता है—

सीस फूल सीस घटघो, भाल टीका लाल जरघो,
कछु सुक मंगल में भेद न विचारिहों।
बेसरि की चूनो जोति खुटिला की दूनी दुति,
वीरित की निगन तरंगाँ ताकि वारिहों॥
सेख कहे श्याम विघु पून्यो को सो देखि मुख,
बुद्धि विसरंगी वेगि सुधि ना सँभारिहों।

नभ के नुखत दुरेंगे नहीं न्यारे न्यारे, दीपक दुराय नव दीपति निहारिहों।

— मुवर्ण शीशफूल के साथ मस्तक पर लगा हुआ अविशास सहाग-बिन्दु तथा शुक्र और मंगल में भेद नहीं जात होता । एक और बेसर तथा खुटिला की अगिएत ज्योति तथा दूसरी और कान के आभूषण रत्नजटित वीर की ज्योति, जिसके समक्ष तारों का आलोक भी फीका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाओं के साथ राका-शिश के समान आलोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-बुधि भूल जायगी । नभ के नक्षत्र अमावस्या के अधकार में ही पूर्ण ज्योतित होते हैं । दीपक की ज्योति को बुभाकर उसके अंगों के आलोकदर्शन की कल्पना में, नायक की वाक्-चातुरी, वैदम्ध्य के साथ ही शेख की कल्पना-शक्ति तथा वाक्-विदम्यता का परिचय मिलता है ।

इस प्रसंग के कई किवत्त शेख द्वारा रिचित है जिनमें विशित श्रलंकारों की छटा तथा भावों की विदम्धता को देखकर शेख की प्रतिभा पर श्राश्चर्य होता है। नायक के प्रस्ताव पर दूती की यह श्राशा श्रौर खीभ शेख के रोचक शब्दों में सुनिये—

रस में विरस जानि कैसे बिस कीजे म्रानि,
हा हा करि मोसों म्रब बोलिहो तो लरोंगी।
जोरिन के म्राधे नाउँ म्राधी रैन दौरि जाउँ,
राधा जू के संग वं न म्राधो डग भरौंगी।।
सेख होत न्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम,
म्रबही हों विरह बखाने पीर हरोंगी।
म्राज हू न ऐहै काम कालि चिल जेहैं सोह,
परों लिंग हों ही बाके पायँ जाय परोंगी।।

हे श्याम ! राधा तो इतनी विरस हो रही है कि उसे वश में करना बहुत कठिन है। यदि तुमने श्रव इस विषय में कुछ कहा तो में लड़ पड़ूँगी। उसके इस मान की कठिन श्रवस्था में तो यही लगता है कि वह श्राज नहीं श्रायेगी, कल उसके सामने जाने का साहस करूँगी श्रीर परसों उसके पैरों पर पड़ जाऊँगी, पर श्राज तो उसका सामना करने का साहस मुक्त में नहीं है।

दूती द्वारा नायक को दी हुई श्रनेक लांछगापूर्ण फटकारें बहुत ही रोचक है, नायक की विह्वलता का श्रानन्द उठाते हुए उसे श्रीर भी चिड़ाने के लिए दूती के ये स्वर कितने विनोदपूर्ण श्रीर सरस हैं—

नेह नहिं नेनन सनेह नहीं मन माहि. देह नहीं विकल वियोग जरि आई है। भूठ यों ही कहत परवस मरघो जान हों सु, परबस नहीं बरबस बरिग्राई है।

विरह-वर्णन-शेख के विरह में काम की दाहक ज्वाला है, प्रेम की वह श्रांच नहीं जिससे वासनायें तपकर निखर जाती हैं। विरह की श्राग में कामुकता की प्यास है, वासना की तृष्णा है। इस ज्वाला का केवल एक समाधान है, त्रियतम से मिलन । मिलन का मानसिक पक्ष पूर्णतया गौरा तथा शारीरिक पक्ष बिलकुल कुंठारहित है। स्त्री ग्रौर पुरुष दोनों ही पक्षों में विरह का ग्राधारमूत कारए काम की पिपासा ही है। इन्द्रियां कामनाग्रों की परिपूर्ति का माध्यम नहीं, साध्य बन गई हैं । शेख के प्रेम-वर्णन में सभी प्रसंगों में इसका ग्राभास मिलता है, परन्तु विरह-वर्णन में काम की भूख पूर्ण स्पष्टता से व्यक्त हो गई है। स्रतिशयोक्तियाँ यद्यपि उपहास नहीं बन गई हें, पर उनमें करुए। के द्रावक प्रभाव से श्रधिक विदग्धता का चत्रकार 🖰 । विरह से जलती हुई यह नाविका-

परम मानिनी तेरी लाल में विकल देखी,

बपु न सँभारे कछ उठि न सकति है। कीन्हीं कहा मोसों कही स्याम हों बलाह लेऊ,

जात धकधकी उर ध्रनल धुकति है।। डारे सीरो नीर होत धीम ज्यों प्रबल ज्वाल,

महर महर सिर पाई भभकति एक ही श्रधार वाके हिये है रहत प्रान,

वा टक लगाये मगु कान्ह को तकति है।।

## इसी प्रकार-

जैसे तुम बिधे वैसे ग्वारिनि बिधी है कान्ह, हों न कहों बात राखि ठकुर सोहाते की। बैनन को मतो वाके मन हु में नाहिन पै, कछुक मिताई देखों नैननि के नाते की।। मन मिल्यो जा सो सपतेहुँ मिल जैये बलि, हिये में जो ह्वं है तो प्रव एती कहा हाते की। शेख मनि प्रथम लगनि हिलगाने तन, तैसी श्राव तांवरि भवर मदमाते की।।

प्रथम प्रेम की मादकता से भ्राने वाली यह ताँवरी भ्रपने ढंग की भ्रनूठी है। शेख के श्रधिकतर पद दूतीवाक्य हैं। उन्होंने नायक तथा नायिका की दूतियों का चित्रण किया है। रीतिकाल के साधारण जीवन में उन्मुक्त प्रेम की यह उच्छू खलतायें बहुत गहरी जड़ों में प्रविष्ट गई थीं। शेख के जीवन के विषय में भी इस प्रकार का कोई निर्ण्य देना यद्यिप न्यायसंगत न होगा, पर काव्य में जीवन की श्रमिक्यिक्तियाँ यदि कुछ भी स्थान रखती हैं तो इस प्रकार के श्रमुमान सर्वथा श्रस्वाभाविक नहीं हैं। उनके श्रिष्ठकांश पद संदेशवाहिका की उक्तियाँ हैं। उनके जीवन के विषय में जो अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं, उससे यह पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि शेख के जीवन में साधारण नारी की परिसीमायें नहीं थीं, परिसीमाश्रों के श्रभाव में समाज के नैतिक पक्ष की स्वच्छंदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग श्रसम्भव नहीं है।

कुछ थोड़े से पद सखी के प्रति सखी की उवितयों के रूप में लिए गये हैं, जिसमें नायिका ग्रापबीती ग्रपनी सखी को सुनाकर ग्रपने हृदय का भार हलका करती है, तथा ग्रपने उल्लास में उसे भी ग्रपनी समभागिनी बनाती है। इन उवितयों में श्रुगार की मुक्त ग्रभिव्यंजना है। ग्रात्मानुभूतियों के उल्लास को ग्रपने सृहृद पर व्यक्त करने में एक विशेष ग्रानन्द तथा सन्तोष मिलता है। योवन की मादकता में यह ग्रावश्यकता ग्रनिवार्य-सी हो जाती है। शेख की इस प्रकार की उवितयों में मादक भावनाएँ कम मस्त किया-कलाप ग्रधिक है। एक किया के विस्तृत वर्णन में चित्र की स्पष्टता तथा सजीवता ग्रंकित हैं—

देह सो निहाये नाहु नेकु ग्रागे कीन्हें बाहु,
छाँइयौ छुवित नार नाहियो करित है।
प्रीतम के पानि पेलि ग्रापनी भुजै सकेलि,
परिक सकुच हियौ गाढ़ौ के धरित है।।
सेख कहें ग्राधे बैन, बोलि करि नीचे नैन,
हा हा करि मोहन के मनिह हरित है।
केलि के ग्ररम्भ खिन खेल के बढ़ायेबे को,
प्रौढ़ा जो प्रवीन-सो नवोढा ह्वं ठरित है।।

खंडित। वर्णन—मध्य युग में स्त्री की विवशता का उपहास-सा करता हुन्ना यह नायिका-भेद श्रपना प्रमुख स्थान रखता है। श्रृंगारिक स्वच्छंदता के उस युग में नारी की भावनाओं का मूल्य इन उक्तियों से आँका जा सकता है। रसात्मक दृष्टिकोग्रा के आलोचक चाहे नारी की रस के क्षेत्र में सिक्रयता यह कहकर सिद्ध कर लें कि पुरुष हर समय नारी के पर में सिर रखता हुन्ना दिखाई देता है, परन्तु स्थिति को वस्तिविकता श्रृंगार के मानसिक पक्ष पर शारीरिक पक्ष की विजय से ही सिद्ध हो जाती है। प्रम के क्षेत्र में नारी की विवशता इस प्रकार की अनेक उक्तियों में स्पष्ट ध्वनित होती है—

बोली ताहि सो सौंहैं जोरे कौन भोंहे ऐसे
पायँ परौ वाके जाके पायन पर वारे हो।
प्यारी कही ताही सौं जुरावरे सो प्यारे कहे,

शाजकाल रावरे परोप्तिन के प्यारे हो।।
हीन भावनाजन्य तथा दुर्बलता के प्रतोक इन व्यंग्यों के अतिरिक्त शठ नायक के
चित्र भी बहुत सजीव श्रीर स्वाभाविक हैं, खंडिता की चुटीली श्रीर सरस उक्तियों
की रोचकता देखिये—

हीली हीली हमें भरौ हीली पाम हिर रही,
हरे से परत ऐसे कौन पर हहे हो ?
गाढ़ें जु हिया के पिय ऐसी कौन गाढ़ी तिय,
गाढ़ी गाढ़ी भुजन सौं गाढ़ें गाढ़ें गहें हो।
लाल लाल लोचन उनींदी लागि लागि जात,
साँची कहाँ सेख प्यारे में तो लाल लहें हो।
रस बरसात सरसात श्ररसात गात,
श्राये प्रात कहाँ वात रात कहाँ रहे हो?

श्रुंगार की इन रचनाओं के नायक और नायिका यद्यपि पूर्णतया लौकिक हैं, परन्तु को ल है हिर, राधा, गोपी इत्यादि शब्दों के आरोपएं से राधा और कुछएं की प्रेम-लीलाओं के चित्रएं की खोट में साधारएं प्रेम के चित्रएं की स्वयुगीन परम्परा का निर्वाह किया है। इन चित्रएंों में प्रेम का शारीरिक पक्ष ही प्रधान हैं। स्त्रीमुलम लज्जाजन्य शारीरिक कुंठाओं का इनमें पूर्णतया ग्रभाव हैं। हिन्दी साहित्य के इसी युग की दो-चार कवियत्रियाँ भारतीय नारी के श्रुंगारिक स्वकीयत्व में अपवाद रूप हैं। मीरा का प्रेम जहाँ अपाध्यव के प्रति भी स्वकीया भावना से ही खोतप्रोत रहा, शेख ने प्राकृतिक लज्जा तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक कुंठा का अतिकिमएं कर समाज की उन्मुक्त श्रुंगारिप्रयता में एक पृष्ठ के समान ही योग दिया। परन्तु कृष्ण की जीवन की घटनाओं तथा उनके चित्र सम्बन्धी पशें में स्थूल अनुभावों तथा अश्लोल भावनाओं की अभेक्षा स्वस्थ मानसिक अनुभृतियाँ चित्रित हैं। भ्रमर गीत तथा गोपी-विरह इत्यादि प्रसंगों में व्यक्त श्रुंगार में प्रेम प्रसूत अनेक सूक्ष्म अनुभृतियाँ व्यक्त हैं, इन पदों का लौकिक पक्ष साध्य नहीं, कामनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है।

भ्रमर गीत—इस प्रसंग के चार किवत शेख द्वारा रिचत हैं जिनमें गोिषयों की ब्राशा में उद्धव के ब्रागनन से ज्याघात, उनकी प्रेमोंसचित भावनाएँ तथा उनके बाला जीवन के साथ ब्रसामंजस्य पर सुरदर व्यंग्य हैं। भ्रमर गीत के इन पदों में व्यक्त सौष्ठव तथा सौन्दर्य श्रौर शृंगार तथा श्रपायिव शृंगार व्यान देने योग्य ह। गोपियों की भावना की ज्वाला में वह श्रिग्न है जो वासनाश्रों को तपाकर स्वर्ण बना देता है, जिनकी भावनाश्रों की प्रखरता में कामनायें स्वतः ही गौग पड़ जाती हैं।

शेख की गोपियाँ साधारण नारियाँ हैं जिन्होंने कृष्ण को श्रपने जीवन का सर्वस्व मान लिया है। उद्धव के योग का सामंजस्य श्रपने जीवन के साथ कर सकने में वे श्रसमर्थ हैं, श्रतः वे शेख के कलापूर्ण शब्दों में श्रपने सरल श्रौत्मुवय को प्रश्न बना-कर उद्धव के समक्ष रखती हैं—

चाहती सिंगार जिन्हें सिंगी सो सगाई कहा

श्रीधि की है श्रास तो श्राधारी कैसे गिहिये?

विरह श्रगाध तहाँ सुन्न की समाधि कौन,

जोग काहि भावे जो वियोग दाह दिहये।

सेख कहैं मैन मुद्रा मोहन जू लाये बन,

मुद्रा लाश्रो कानन सुनेई सूल सिहये।

पूर्व जीवन में ग्राई हुई श्रनेक दैनिक श्रापदाश्रों का श्राभास देकर कृष्ण को प्रेम न सही तो रक्षा करने के ब्याज से ही बुलाना चाहती हैं। विरही के लिए एक-एक पल पुग-समान होता है। युग श्रीर याम का श्रन्तर नहीं ज्ञात होता—

जुग है कि जाम ताको मरमु न जाने कोई,

विरहीको घरी ग्रौर प्रेमी को जुपलुहै।

सेख प्यारे कहियो संदेशा ऊधो हरि श्रागे,

ब्रज बारिवे को घरी घरी घृत जल है।।

हाँसी नहीं नैसकु उकासी नहीं जोग तनु,

विरह वियोग भार और दावानलु है।

सिर सौं न खेले पग पेले न परे लौं जाय,

गिरि हू ते भारो इहां विरह सबल है।।
उद्धव के लौटने के प्रसंग के अन्तर्गत जो किवल है उनमें शेख की कला का माधुर्य,
वैदग्ध और कल्पना व्यक्त है। उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्ररा भी अनुपम है। उद्धव
मथुरा लौटकर जिन शब्दों में गोपियों की अवस्था का वर्णन करते हैं उनमें नारीजीवन की विवशताजन्य करुणा साकार हो जाती हैं। गोपियों के जीवन की उदासी
प्रकृति के मादक उपकररणों पर भी व्याप्त हो गई हैं। शेख के शब्दों में—

माती मद कोकिल उदासी मधुमास बोले, स्वांती रस तपति श्रबोली रहे चातकी। सेख कहें भौरा भौरी कँवलिन गुंजारे पुंज,
छाती तरकिन सुनि युवती की जाति की ॥
रास रस श्राद्धं सुधि सरद सतावें ना तो,
विरह वसन्त वज घरी घरी घात की ॥
चितवन चैन की वे चांदनी श्रचेत भई,
जीती है जुनहाई जिन कातिक की रात की ॥

जिन गोपिकाश्रों ने कार्तिक की जुन्हाई में तुम्हें जीत लिया था वे चैत की चौंदनी द्वारा उत्पन्न शूल को सहन करने में श्रसमर्थ हैं। मदमाती कोयल के स्वर में उदासीनता है। गोपियों के ताप के सामने चातकी श्रपनी तपन को भूलकर मौन हो गई है।

उद्धव के इस संदेश के श्रितिरिक्त जिन पदों में गोपियों का विरह व्यक्त है उनमें भी भावनाश्रों की प्रधानता, प्रकृति के उपकरणों द्वारा उद्दीप्त होकर व्यक्त है, गोपी विरह-प्रसंग के पदों में से एक पद इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।

गोपाल जब से मधुवन चले गये हैं, गोकुल का मधुवन उनके लिए विषम दानव के समान भयावह बन गया है। कालिन्दी तट के कदम्ब वृक्ष जो उनके जीवन की ग्रनेक मधुर स्मृतियों के केन्द्र हैं उन पर से ग्रनेक पिक्षयों का कलरव उनकी टीस को द्विगुिएत कर देता है ग्रौर यह काली कोयल मानो ग्रपने हूकभरे स्वर से उनका कलेजा निकालना चाहती है। ग्रपनी सारी मधुरिमा का विस्मरएा कर वह उनके साथ काग की-सी कटुता कर रही हैं—

जबतें गोपाल मधुवन को सिधारे भाई,

मधुवन भयो मधु दानव विषम सौं।
सेख कहे सारिका शिखंडी मंडरीक सुक,

मिलि के कलेस कीन्ही कालिन्दी कदम सौं।
देह करे करठा करेजो लीन्हों चाहत हैं,

काग भई कोयल कगायो करे हम सौं।।

भ्रुंगार के पाथिव रूप का स्थूलता की प्रतिक्रिया श्रपायिव श्रुंगार-वर्णन की श्रत्यन्त सूक्ष्मता में तो नहीं हुई है, परन्तु श्रपाथिव श्रुंगार के व्यक्तीकरण में भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति तथा प्राकृतिक उद्दीपनों का चित्रण प्रधान है।

कृष्ण उनके काव्य के नायक हैं। उनका व्यक्तीकरण दो रूपों में हुम्रा है। एक तो वह कृष्ण जो साधारण पुरुष के प्रतीक हैं, जिनके जीवन की दुर्बलतायें उस युग के साधारण मानव की दुर्बलतायें हैं, जिनमें श्रपाधिवता का लेशमात्र स्राभास भी नहीं है श्रीर दूसरे वे कृष्ण जिनमें कृष्णावतार के ब्रजनायक का रूप श्रारोपित है। इनकी लीलाग्रों तथा रूप में एक नैसर्गिक छाया है, जिसके प्रति गोपिकाएँ श्रपना सर्वस्व विस्मृत कर विमुग्ध हैं। साधारण मानव कृष्ण की प्रेम-लीलाग्रों में स्थूल कियायें प्रधान हैं, परन्तु श्रवतार रूप ब्रजनायक कृष्ण के प्रति भावनाग्रों में एक स्निग्धता तथा सुरम्यता है जो लौकिक शृंगार नायक कृष्ण से मूलतः भिन्न है।

पाथिव श्रौर श्रपाथिव श्रृंगार-रचनाओं के ग्रितिरक्त ग्रन्य विषयों पर भी उनकी रचनायें मिलती हैं। श्रालम केलि मुक्तक पदों का संग्रह है, श्रतः उसमें किसी विषय का क्रिमक निर्वाह नहीं है। शेख का जन्म यद्यिप मुसलमान घराने में हुग्रा था, उसके प्रेम के श्रावेश में श्राकर श्रालम ने धर्म-परिवर्तन कर उनसे विवाह किया था। कदाचित् इसका कारण हिन्दू धर्म की संकीर्णता रहा हो, विधर्मी शेख का हिन्दू होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था, श्रतः श्रालम ने ही मुसलमान धर्म की दीक्षा ले श्रपने स्वपनों का संसार बसाया। यद्यपि श्रालम ने धर्म-परिवर्तन कर लिया था, पर शेख की रचनाश्रों पर हिन्दू मत का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नारी-सुलभगुण-प्राहक प्रवृत्ति के श्रनुसार उन्होंने श्रपने पित के मत का पूर्ण श्रनुसरण किया। ऐसा श्रनुमान करने के लिए पूर्ण श्राधार मिलते हैं। गंगा वर्णन, पवन वर्णन, निर्वेद तथा शान्त रस सम्बन्धी पद, देवी को कवित्त, रामलीला श्रादि ऐसे प्रसंग हैं जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सफल रचनायें की हैं श्रौर जिन पर श्रन्तम का प्रभाव दिखाई देता है।

लौकिकता में लिप्त अनेक किवयों की भावना की प्रतिकिया भिक्त में होने के उदाहरण मिलते हैं। बिहारीलाल ने जीवन के ग्रन्तिम दिनों में उतकृष्ट भिक्त काव्य की रचना की थी। शेख की भिक्त-भावना शृंगार की प्रतिक्रिया थी ग्रथवा नहीं यह कहना किठन है, परन्तु शृंगारिक रचनाओं की मुक्तभोगियों की स्वानुभूतियों ग्रौर भिक्त सम्बन्धी रचनाओं की स्निग्ध भावनाओं में जो मौलिक अन्तर है उसकी प्रेरणा में कुछ-न-कुछ भेद ग्रवश्य रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।

भिक्त की रचनाग्रों की विवेचना करने के पूर्व, इस बात का उल्लेख ग्रावश्यक हैं कि यद्यपि शेख ने श्रृंगार की स्थूलताग्रों के वर्णन में किसी प्रकार की हिचक नहीं दिखाई है, पर उनका नारीत्व उसके स्थूलतम ग्रशों के वर्णन में ग्रसमर्थ रहा है। ग्रालम केलि के ग्रनेक ग्रश्नेक ग्रश्नेल ग्रंशों में उनके योग का पूर्ण ग्रभाव है। ग्रालम केलि के जिन शीर्षक की रचनाग्रों में उनके नाम की रचनायें नहीं मिलती है वे ये हैं—चन्द्र कलंक, युगल मूर्ति, कुच, छिव-नवयौवन, विगरीत वर्णन, जसोदा विरह तथा प्रवत्स्य-पतिका।

कृष्ण के लीला प्रधान रूप तथा गोपियों की माधुर्य भावना का उल्लेख पहले

हो चुका है। माध्यं भिवत के अनेक अतिरिक्त तथा आलम्बन कृष्ण के अतिरिक्त भिवत के अनेक पात्रों तथा भागों पर भी अपनी आस्था व्यक्त की है। एक और गंगा में लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे शिव की प्रसन्नता का स्वप्न देखती हैं—

श्रंग बोरि गंग में निहंग ह्वं के बेग चलु,

श्रागे श्राउ मैल धोइ बैल गैल लाइ ले।

तो दूसरी भ्रोर भ्रनेक देवियों की वन्दना के ये स्वर छेड़ती हैं—
भौन के दरस पृष्य भौन मेरे नेरे ग्रायो,

छत्र छांह परसनि छत्रनि सों छयो हौं। मंगला के मंगल ते मंगल श्रनेक भये,

हिंगलाज राखी लाज याहि काज नयो हों।।

शेष मित सेख ही सुसेष की-सी दी री तुम,

रावरे सिखाये : : : : ग्रानि लयो हों। दुर्गा देवी तेरेह दया ते दुर्ग नांधि श्रायो,

पारवती तुम्हें सुमिरत पार भयो हों॥

इस म्रालंकारमयी वन्दना में यद्यपि म्रानुभूतियों की गहनता नहीं है, पर कला का म्राकर्षण म्रावश्य है ।

योग ग्रौर ज्ञान पर भिक्त की विजय-स्थापन की चेष्टा में भी वे निरपेक्ष नहीं रहीं। योग की तुलना में भिक्त की श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहती हैं—

मिटि गो मौन पौन साधन की सुधि गई,

भूली जोग भुगति बिसार्यो तपवन को । सेख प्यारे मन को उजारो भयो प्रेम नेम,

तिमिर ग्रज्ञान गुन नास्यो बालपन को ॥ चरन कमल ही की लोचन में लोच धरी,

रोचन ह्वं राच्यो सोच मिटो धाम घर को। गोक लेस नैक ह कलेस को न लेस रह्यो,

सुमिर श्री गोकलेस गो कलेस मन को ॥

गोकुलेस के स्मरण से क्लेश के निवारण पर ग्रास्था ही उनके विश्वास का मुख्य ग्रंश है।

राम के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों में करुणा की व्यंजना बहुत ही सुन्दर श्रौर सफल हुई है। राम के वन-गमन के श्रवसर पर कौशल्या के मातृ हृदय की श्रनुभूतियों की कल्पना शेख की काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरण है। श्रपने सुकुमार पुत्रों के जीवन में वन-प्रवास की कट्ताओं की कल्पना, कौशल्या की श्रधीरता शेख का अनुभूतियों में पूर्ण सजीवता से व्यक्त है। राजवैभव तथा विशाल ऐश्वयमय वातावरए। में रहने वाले राम पशुग्रों के मध्य बैठेंगे, पक्षी ही उनके पड़ोसी होंगे, सूखे वृक्षों की शाखाएँ ही उनका गृह बनेंगी। मेरे सुकमार किशोर इन सब दु:खों की कैसे सहेंगे ? शेख के शब्दों में मातृ-हृदय की इस विह्वलता के चित्र का उद्धरए। यहाँ अप्रासंगिक न होगा—

पसुन में बैठिन परोसी भये पिच्छिन के,

भारन के डार बरबार करि रहिहैं।
सेख भूमि डासिहें कि बिस बेलि बिसहैं कि

कुस हैं कि कांस है कौसत्या काहि कहिहैं?

चन गिरि वैरिन धोरे दुःख कैसे करि,

कोंवरे कुमार सुकुमार मेरे सिहहैं।
मैले तन घर ए कसेले छाल रूखिन के,

बन फल फोरि छोलि छोल खाय रहिहैं।।

भिवत विषयक इन रचनाओं के श्रितिरिक्त कुछ रचनाओं में फ़ारसी की अहात्मक शैली का भी स्पष्ट प्रभाव है। एक श्रोर तो भारतीय पद्धित के श्राधार पर लिखा हुग्रा नायिका-भेद, संकेत स्थल, दूती-वाक्य इत्यादि हैं जिसमें रीतिकालीन रसात्मक दृष्टिकोएा की स्पष्ट छाप है, श्रौर दूसरी श्रोर लेला-मजनूँ की कहानी का हल्का-सा पुट भी कुछ पदों में व्यक्त है। विरह की ज्वाला से जलकर क्षीएा श्रौर दुर्बलकाय मजनूँ की क्षीएाता का श्रनुमान वस्त्रों में लुष्त हुए इस वर्णन से लगाइये—

थोरी बार है जु कछु थोरे सो मैं ताकि भाई,
ग्रारो सी बिलाइ कहीं खिन ही में खोइगो।
धीरज ग्रधार ते रह्यों है खंग धार जैसी,
ग्रांसुन की धार सो न धूरि है जु धोइगो।।
ग्राहि सुनि ग्राई श्रो न चाहि ताहि पाई फेरि,
देखि सेख मजनूं बिना ही नींद सोइगो।
नीकं के निहारि वाके बसननि भारि डारि,
तार तार ताकि कहुँ बार सो जु होइगो।

शेख मध्ययुगीन नारी के उन ग्रपवादों में से हैं जो जीवन की समस्त विषम-तात्रों को पददिलत कर, सब बाधाग्रों को छिन्न-भिन्न कर, स्वतन्त्र ग्रात्माभिव्यंजना में समर्थ हो सकी थीं। मीरा का नैसर्गिक व्यक्तित्व ग्रात्मसंस्कारों तथा वातावरण के प्रभाव से कृष्ण की ग्रमर साधिका के रूप में ग्रमर हो गया। शेख का साधारण स्पिकतत्व रीतियुगीन रसिकता में रंजित हो ग्रालम जैसा लौकिक ग्रालम्बन पाकर लोकिक श्रृंगार की स्थूलता से ही प्रस्फुटित हुन्ना, स्नौर पित के ही प्रभाव से उन्हें स्थपनी इस प्रतिभा के विकास का स्रवसर प्राप्त हन्ना।

शेख ने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए अनेक मूर्स उपकरणों का प्रयोग किया है। निराकार अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन मूर्स चेष्टाओं तथा पात्रों के रूप के सुन्दर चित्र श्रंकित किये हैं। यद्यपि देव तथा बिहारी द्वारा श्रंकित भाव चित्रों के समक्ष शेख के चित्र निर्जीव-से प्रतीत होते हैं, परन्तु चित्रमयता का उनमें अभाव नहीं है।

उनींदे ग्रौर मदमाते नयनों के रूपचित्रण में उनकी ग्रनूठी कल्पना ग्रौर चाग्विदग्धता का परिचय मिलता है—

रात के उनींदे श्रलसाते मदमाते राते

श्रांत कजरारे दृग तेरे यों सोहात हैं।
तीखी तीखी कोरान करोरे लेत काढ़े जिउ,

केते भये घायल श्रौर केते तलफात हैं।।

जयों ज्यों ले सिलल चरण रेख धोवे बार बार,

त्यों त्यों बल बुंदन के बार भुकि जात हैं।
केबर के भाले कंधों नाहर नहन वाले,
लोह के पियासे कहें पानी ते श्रधात हैं।।

श्रभिव्यंजना की इस सजीवता के श्रतिरिक्त कलात्मक चित्रांकन भी इनके बहुत सुन्दर हैं। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका में प्रकृति के उपकरणों के श्रारोपण विषयक पद पहने उद्धृत किये जा चुके हैं। विद्वल नायिका की बेसुध भावनाधों का चित्रण इस श्रलंकृत प्रांजलता में चित्र बनकर नेत्रों में श्रा जाता है। यद्यपि इस चित्रण में भावना से विदाधता का श्रनुपात श्रधिक है, पर यह वंदग्ध चित्र को सरस बनाने में सहायक हैं—

कहूँ मोती मांग कहूँ बाजू बन्द भवा भरे,
 कहूँ हार के हमेल ठांड टीक है।
ऐसे के बिसारी स्याम ऐसी बयस ऐसी बाम,
 पिहिंक पपीहा की-सी बार बार पी कहै।।
सेख प्यारे आजु कालि आल चाल देखी आह,
 छिन छिन जैसी तन छीजन की छीक है।
सेज मैन सारी-सी है सारी हूँ बिसारी-सी है,
 विरह बिलाति जाति तारे की-सी लीक है।।

विरह बिलाति जाति तारे का-सी लोक ह।। इोख की समस्त रचनायें बजभाषा में हैं। ऐसा जात होता है कि पालम के

सम्पर्क तथा संसर्ग से उन्हें ब्रजभावा के साहित्यिक रूप से भी पूर्ण परिचय होगया था। ब्रजभावा उनके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुकी थी। संस्कृत, फ़ारसी तथा देशज शब्दों के ग्रह्मा से उसका कोष ग्रन्यन्त व्यापक हो गया था। यही कारण है कि रीति-कालीन कवियों के पास शब्दों का ग्रभाव नहीं था। यद्यपि शेख संस्कृत की पंडिता नहीं थीं, रीति ग्रंथों से उनके काव्य का सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी भाषा में संस्कृत शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ग्रधिकतर संस्कृत शब्दों को उन्होंने तद्भव रूप देकर ग्रह्मा किया है पर तत्सम शब्दों का भी ग्रभाव नहीं है।

मुसलमानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित शेख के काव्य की इस विशेषता का श्रेय श्रालम के सम्पर्क को ही दिया जा सकता है। उनकी रचनाश्रों में श्ररबी तथा फ़ारसी के प्रयोग भी प्रचुरता से हुग्रा है।

इसका सबसे प्रधान कारण तो था स्वयं उनका मुसलमान होना। इसके श्रतिरिक्त मुसलमानों से नित्य-प्रित के सम्पर्क, मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव, श्रनेक मुसलमान कवियों द्वारा ब्रजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे कारण थे, जिससे उस युग की भाषा श्ररबी-फारसी के शब्दों के प्रभाव से बच नहीं पाई थी।

शब्दों की विकृति शेख की कविता में बहुत कम है। यमक, अनुप्रास के प्रचुर प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-परोड़ श्रधिक नहीं हैं, यद्यपि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके नये रूप के कारण अर्थ निकालना किंठन हो जाता है, पर ऐसे प्रयोग अपवाद रूप में ही हैं। परन्तु ब्रजभाषा के अन्य किंव रसखान, घनानन्द, मितराम इत्यादि की तुलना में इनकी भाषा का माध्यं और प्रवाह नहीं ठहरता। ब्रजभाषा के सरल, स्वाभाविक प्रवाह का इसमें अनेक स्थानों पर अभाव मिलता है। प्रसादगुण तथा माध्यं का अभाव तो नहीं है, पर इनकी अभिव्यक्ति करने वाले श्रेष्ठ किंवयों के साथ उनकी ग्राना नहीं की जा सकती।

शेख ने भ्रपनी भाषा को ग्रलंकृत तथा सुसज्जित बनाने का सफल प्रयास किया है। उनके पदों में प्रवाह भ्रौर लय है जो पदावृत्ति तथा वर्रावृत्ति के विभिन्न प्रयोगों पर श्राश्रित है। पदावृत्ति द्वारा उत्पन्न गति का एक उदाहरण लीजिए—-

नैना देखें स्याम के ते बैना कँसे सुन भाई,

बैना सुनै तिनै कैसे नैना देखे जात हैं।

इसी प्रकार छेकानुगास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घलते-से प्रतीत होते हैं। अनुप्रास की योजना में कोमल और कटु दोनों ही प्रकार की वर्ण-मंत्री का आयोजन किया है। सानुप्रास पद-योजना में एक व्यंजन विशेष से आरम्भ होने वाले शब्दों की आवृत्ति तो है ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की आवृत्ति द्वारा भी अनुद्धि की है। उदाहरण के लिए—

नेह सो निहारे नाहु नेकु थ्रागे कीन्हें बाहु छाहियो छुवत नारि नाहियों करित है। प्रीतम के पानि पेलि थ्रापनी भुजै सकेलि, घरक सकुचि हियो गाढ़ो कै घरित है।

× 
 × 
 दीली ढीली डगें भरौ ढीली पाग ढिर रही,
 ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो।
 रस बरसात सरसात ग्ररसात गात,
 श्राये प्रात, कहो बात रात कहां रहे हो?

पदों की सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया ह, परन्तु उसके आयोजन के लिए भाषा की दुर्गति नहीं की । यमक के अनेक प्रयोग अनेक पदों में मिलते हैं—

> सुमिर श्री गो कलेस गोकलेस मन को।

भाषा के अलंकरण के प्रयास में प्रयुक्त इन शंब्दालंकारों के अतिरिक्त अनुभूति की व्यंजना के हेतु भी उन्होंने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। रीतिकाल के किव अभिव्यक्ति के प्रति विशेष रूप से सतर्क थे, इसलिए अभिव्यंजना के अष्ठतम प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। अभिव्यक्ति की सबलता के सबसे उपयोगी साधन हैं अर्थालंकार, जिनमें प्रस्तुत की अभिव्यक्ति के लिए अप्रस्तुत के उपयोग का प्रयास रहता है। परम्परागत साद्श्य विधान भारतीय साहित्य शास्त्र में अलंकारों के नाम से चले आ रहे हैं। रीतिकालीन कवियों ने इन्हीं के सहारे अपनी अभिव्यंजना-शक्ति का प्रदर्शन किया है। यह सादृश्य विधान अनेक रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों हारा व्यक्त किये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। उनके ये प्रयोग रीतिकाल के महान् कवियों की व्यंजनाओं के समक्ष महत्वहीन हैं, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं—

मृग मद पोति भाँपी नीलाम्बर तऊ जोति,

घूम उरकाई मानो होरी की-सी कारी है। लै चली हौं छाँधियारी छंग छंग छिंब न्यारी, ग्रारसी ये बीप की-सी बीपित पसारी है।। सिगार सेख जुन्हाई हूँ को साजि कीन्हों, जोन्ह हूँ में जोन्ह-सी लसे सुधा सुधारी है। बार बार कहत हाँ प्यारी को छिपाइ त्याउ,

, 🏬 कॅसे के छपाऊँ परछाँइयो उज्यारी है।।

ज्योत्सना में निकली हुई ग्रभिसारिका के इस चित्र का सौन्दर्य ग्रभिच्यक्ति की कुशलता तथा विदग्धता के ग्रतिरिक्त और क्या है ? इसी प्रकार ग्रवगुण्डन के उठने पर ग्रवलोकित मुस्कान की ग्राभा का ग्रालोक चपला की चमक के सादृश्य द्वारा श्रायोजित कितनी सुन्दर बन गई है—

घूंघट की ढिंग चांपि भृकुटी उचाई सेख,

मन्द मुस्काइ चपला-सी कौंधि गई है।

श्वितिश्योक्तियों के द्वारा भी वातावरएा की सृष्टि में गम्भीरता के श्रायोजन का प्रयास मिलता है। एक ग्राध रूपक भी मिलते हैं, परन्तु इन ग्रर्थालंकारों के प्रयोग साधारएा ही बन सके हैं। श्रनुपास, यमक ग्रीर वाप्सा इत्यादि के प्रयोग में जो कौशल है. वह इन भावमूलक ग्रनंकारों में नहीं है। इसका प्रधान कारएा यही है कि शेख की कविता का कलापक्ष प्रधान ग्रीर भावरक्ष गाएा है।

उत्प्रेक्षा का एक सुन्दर उदाहरए देखिए—

बिछुरे ते बलवीर धरि न सकत धीर,

उपजी विरह पीर ज्यों जरिन जर की।

सिखन सम्हारि श्रानि मलय रगिर लायो,

तैसी उड़ी श्रवली कहूँ ते मधुकर की।।

बैठ्यो श्राय कुच बीच उड़ि न सकत नीच,

रिह गई रेख सेख बंत दुहूँ पर की।

मानहु पुरातन सुमिव बैर सम्भू जू सों, मार्यो सम्बरारि रह गई फोंक सर की।।

शेख की रचनाश्रों में शृंगार प्रधान तथा भिवत श्रीर करुए। गौरा है। शृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों की सूक्ष्म श्रनुभूतियों का चित्रए। उन्होंने इस प्रकार किया है मानो वे स्वयं भुक्तभोगी हों, परन्तु प्रेम के श्रव्लील श्रंश की उन्होंने स्पर्शमात्र ही किया है। उनका नारीत्व उसकी पराकाठठा पर जाने का साहस नहीं कर सका। प्रेमजनित श्रनुभूतियों के श्रनेक चित्रए। वण्यं-विषय के श्रन्तर्गत दिये जा चुके हैं।

उनकी भितत विषयक रचनाग्रों में माधुर्य तथा विनय दोनों ही भावनाएँ व्यक्त हैं। कृष्ण के लीला इव तथा गोवियां का अनुभूतियों के व्यक्तीकरण में माधुर्य का समावेश स्नावश्यक था, परन्तु स्वयं उनकी भावनाओं में कृष्ण के प्रति माध्यं नहीं विनय तथा स्नास्था है, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करती हैं। कृष्ण कथा की स्निन्धता में लीन होने में ही वह उपासना की सार्थकता देखती हैं—

जथा गुन नाम स्याम तथा न सकित मोहि,
सुमिरि तथापि कछु कृष्ण कथा किहए।
गोकुल की गोपी कि वे गाइ कि वे ग्वारि के वे,
बन की जु लीला चहै चरचा निबहिये।।
कुंजनि के कीट वे जु जमुना के तीर तिनै,
ूर्जिये कपिल ह्वं के किवलास लहिए।
सेष रस रोष रख दोषनि को मोख है,
जो एको घरी जन्म में घोष माँस रहिए।।

इसके प्रतिरिक्त राम, शिव, गंगा इत्यादि की जो वन्दनाएँ हैं उनमें ग्राई हुई ग्रन्तकंथाओं से शेख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौरािएक कथाओं से प्रगाढ़ परिचय देखकर ग्राश्चर्य होता है। गंगा के महात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का विश्लेषए हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाओं के ज्ञाता के द्वारा ही सम्भव हो सकता था, परन्तु मत के सूक्ष्म सिद्धान्तों तथा विश्वासों से उनके परिचय का ग्रभाव भी लक्षित होता है। शिव का तृतीय नेत्र कोध में ही खुलता है ग्रन्यथा नहीं, परन्तु शेख ने उन्हें कृपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया है। भिक्त की रचनाग्रों में श्रद्धामय ग्रनुराग की सुन्दर ग्रभिव्यक्ति है।

राम के जीवन के करुए प्रसंगों की व्यथा को भी उन्होंने ग्रपने काव्य में बाँधने की चेष्टा की है। राम वन-गमन की शोकजन्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन की भयावहता, प्रकृति की नीरवता, मानसिक उद्देलन का चित्रए ग्रसफल नहीं रहा है—

जािक उठ्यो पौन गौन थाक्यो मौन पंखी भये,

मानस की कौन के विथा जो ख्रक्य की।

सेख प्यारे राम के वियोग तात प्रात ही ते,

रह्यो मौन मुख सुधा गई ज्ञान गथ की।।

टेकई न प्रान पल केकई पुकारे ठाढ़ी,

राजा राजा करत भुलानी पानी पंथ की।

दरसत दुसह उदासी देस तिज गये,

देखी जिन दसई दसा जो दसरय की।।

करुगा की ट्यंजना यद्यपि वियोग श्रुंगार में प्रचुरता से हुई है, परन्तु उसमें

करुगा भावना से श्रधिक काम की दाहता का चित्रगा है जो वर्णन को करुगा की श्रपेक्षा भूगार के निकट ला देते हैं।

शेख प्रधानतया शृंगार की लेखिका थीं, श्रतः सीता की वेदना में भी वे कामुक विरह की व्यग्रता ही व्यक्त कर सकी हैं। श्रशोक वाटिका की वासिनी सीता की विरह-भावना भी वे साधारण नारी की श्राकुल श्राकांक्षा में ही व्यक्त कर पाई हैं, नैसर्गिक भावना का उनमें स्पर्श भी नहीं है—

उक भई देह बरि चूक है न खेह भई,
हूक बढ़ी पै न पिसि टूक भई छितिया।
सेख किह साँस रहिबे की सकुचानि किव,
कहा कहौं लाजिन कहौंगे निलज तिया।
ग्रीर न कलेस मेरो नाथ रघुनाथ ग्रागे,
भेसु यहं भाखियो संदेसे यह पितया।।

मुक्तक परम्परा के किवत्त ग्रौर सवैयों की पढ़ित ग्रालम ने ग्रपनाई थी, ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि शेख की सम्पूर्ण रचनाग्रों में केवल एक सवैया है बाकी सब किवित्त, छंद-दोष उनकी रचनाग्रों में प्रायः नहीं हैं। ऐसे तो किवित्त के ग्रनेक भेद होते हैं परन्तु उनमें मनहर किवत्त ग्रौर रूप घनाक्षरी मुख्य हैं। मनहर किवत्त में ३१ ग्रक्षर होते हैं ग्रौर घनाक्षरी में ३२ ग्रौर ग्रन्त में लघु होता है। शेख ने मनहर किवत्त का ही प्रयोग ग्रिधक किय हैं।

शेख के काव्य की विवेचना के अन्तर्गत प्रकृति-वर्णन का उल्लेख अनिवार्य प्रतीत होता है। प्रकृति का चित्रएा रीतिकाल के कवियों ने प्रायः उद्दीपन के रूप में ही किया है। शेख ने भी प्राकृतिक उपकरएगों तथा किव प्रसिद्धियों के द्वारा शृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति क है। प्रकृति-वर्णन अधिकांश उद्दीपन रूप में ही है, केवल दो किवत्तों में वसन्त तथा पवन पर स्वतन्त्र रचनायें हैं। परन्तु उन स्वतन्त्र वर्णनों में भी मानों अवचेतन में शृंगार निहित होने के कारएा, शृंगार गौए रूप से आ ही गया है। पवन वर्णन शीर्षक के किवत में संदेशवाहक के रूप में पवन का वर्णन शृंगारिक भावना की अभिव्यंजना का प्रसाधन प्रतीत होता है—

सघन श्रखंड पूरि पंकज पराग पत्र, श्रक्षर मधुप शब्द घंटा घहरातु है। विरमि चलत फूली लेलिन की बास रस, मुख के संदेसे लेन जबिन सुहातु है।। सेख कहे सीरे सरबरन के तीर तीर, पीवत न नीर परसे ते सियरातु है।

## श्रावन वसन्त मन-भावन घने जतन, पवन परेवा मानो पाती लीने जातु हैं।।

उद्दीपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों का वर्णन है। टेसू का कुम्हलाना, कोयल की कूक से उत्पन्न हूक, वर्षा की मादकता में प्रिय के श्रभाव की अनुभूति इत्यादि पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपक वर्णन ही उन्होंने भी किये हैं, परन्तु शेख के व्यक्तित्व तथा श्रभिव्यंजना के द्वारा ये प्रकृति के शास्वत उपकरण शेख के श्रपने हो गये हैं।

उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनात्रों के उद्दीपक रूप में ही लिया है। संयोग की मस्तो में वातावरण के प्रति नायक तथा नायिका पूर्ण उपेक्षा रखते हैं, परन्तु वियोग में तो सृष्टि का एक-एक करण उनकी भावनात्रों को ज्वाला बनाने को तत्पर रहता है। एक स्रोर वर्षा की बूँदें वाणों की तीक्ष्णता ले उन पर प्रहार करती हैं—

कारी घार परी कारी कारी घटा जुरि ग्राई, तैसेई तमाल तार कारे कारे भारे सेख कहैं साखिन के सिखर सिखर प्रति, सिखिन के पुंज सुर सिखर पुकारे है।। निरिख निरिख तेइ तहिन तनेनी होती, जिनकी वे निठ्र निर्मोही कंत प्यारे हैं। बरिष बरिष जात बरिष सो पले पल. बंद बंद बंदी मानों विसिख बिसारे हैं॥ —तो दूसरी स्रोर वसन्त का सौरभ उन्हें विवश बना रहा है— केसू कुर हरे ग्रधजरे मानो कवेला धरे, क्वलहाई कोयल करेजो भूँज खाति फुली बन बेली पै न फुली हों इकेली तन, जैसी भ्रलबेली भ्रौर सहेली न सुहाति है॥ चहुँघा चिकत चंचरीकत की चाह चौंपि, देख सेख राती कोंप छाती खोंप जाति है। होन श्रायो श्रंत तंत मन पै न पायो कछू,

होख की ये शृंगारिक रचनायें कोमल ग्रनुभूतियों से युक्त तो हैं ही, प्रकृति तथा जीवन के उपकरणों का सूक्ष्म निरीक्षण तथा उनकी सबल ग्रिभिव्यंजना भी उनमें हैं। ग्रिभिव्यंजना के उत्कृष्टतम साधनों का सुन्दर तथा सफल प्रतिपादन ग्राहचर्य-पूर्ण है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा साष्ठव तो उनकी रचनाग्रों में नहीं है,

कंत सो बसाति न बसंत सी बसाति है।।

पर वे साधारण काव्य से ऊँचे स्तर पर हैं। उनका काव्य ठाकुर, बोधा, घनानन्द इत्यादि की रचनाश्रों के साथ सरलता से रखा जा सकता है।

मध्यकालीन नारी जीवन की परिसीमाश्रों के बन्धनों के प्रभाव से दूर रहने के कारण ही शेख की प्रतिभा श्रपने विकास का पूर्ण श्रवसर प्राप्त कर सकी, भारतीय एकनिष्ठ नारी-भावना में शेख की रचनायें प्रथम श्रपवाद हैं। उनकी श्रृंगारिक भावना में नारी की भावनाश्रों का व्यक्तीकरण नहीं है। श्रृंगार युग के पुरुष का नारी के प्रति उच्छृंखल तथा लोलुप दृष्टिकोण ही उसमें व्यक्त है, श्रतः शेख की कवितायें उस युग के नारी-हृदय के प्रतीक रूप में नहीं ली जा सकतीं। हाँ, युग की भावना में श्रपनी भावना का सामंजस्य कर उन्होंने श्रपनी प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण श्रौर श्राइचर्य-जनक परिचय दिया है। जीवन के रसात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली लेखिकाश्रों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं तथा नारी द्वारा सर्जित साहित्य में उनका स्थान श्रमर है।

सुन्दर कली—श्रृंगार काव्य रचियत्रियों में मुसलमान लेखिकाश्रों का श्रनुपात श्रिधिक है। यद्यपि हिन्दी हिन्दुश्रों की भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको स्वीकार कर इसमें रचनायें की थीं। सुन्दर कली भी एक मुसलमान स्त्री थी। इनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ कहना श्रसम्भव है क्योंकि प्राप्त हस्तिलिखित प्रति पर हस्तलेखन तिथि तथा रचनाकाल दोनों ही का उल्लेख नहीं है। नागरी प्रचारिग्गी सभा की खोज रिपोर्ट तथा 'हिन्दी के मुसलमान कवि' में उनका तथा उनकी रचना का उल्लेख है।

इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सुन्दर कली की कहानी ग्रथवा सुन्दर कली का बारहमासा है। प्राप्त प्रति ग्रधूरी है। उनके समय के विषय में यद्यपि निश्चित उल्लेख का ग्रभाव है, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जीर्गावस्था से यही ग्रनुमान होता है कि रचनाकाल सम्वत् १६०० के पूर्व ही रहा होगा। उनके काव्य को शृंगार रस के ग्रन्तर्गत रखना रस का उपहास करना है। शृंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय है, ग्रतः उन्हें ग्रन्य किसी धारा के ग्रन्तर्गत रखना भी कठिन है।

रीतिकाल की शृंगारिकता में उल्लास तथा वेदना के उद्दीपक के रूप में प्रकृति का चित्रण बारहमासा तथा षट्ऋतुवर्णन के द्वारा हुआ है। बारहमासा में वियोगिनी की व्यथित भावनाओं की प्रत्येक मास की प्रतिक्रिया का वर्णन किया जाता था। रीतिकाल के प्रायः समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाओं तथा सूक्ष्म कल्पनाओं द्वारा आकुल अन्तर की वेदना में प्रकृति के योग को सुन्दर अभिव्यंजना द्वारा काव्य का रूप देकर उन्हें स्रमर बना दिया, जिनके अनुकरण पर स्रनेक छोटे-छोटे स्वर भी गूँज उठे। सुन्दर कली का बेसुरास्वर भी उसमें सहयोग देता हुआ सुनाई पड़ता है। इस रचना में न तो भावों का सौन्दर्य है और न ग्रिभिन्यंजना का, परन्तु इस ग्रिसौन्दर्य का उल्लेख ग्रावश्यक है। प्रत्येक ऋतु में स्थूल कियाग्रों की ग्राकांक्षा, टेढ़े-मेढ़े बेसुरे स्वरों में, व्यक्त है। इनके काव्य के प्राप्त उद्धरणों को देखकर उनके विकृत रूप तथा भावों का ग्रनुमान हो सकता है।

ग्रंथ का ग्रारम्भ ग्रोध्म वर्णन से होता है। छंद, रस, ग्रलंकार, भाव, काव्य के समस्त तत्त्वों से रहित इन पंक्तियों में प्रेम तथा श्रुंगार भावनाजन्य ग्रनुभावों द्वारा प्रतिपादित रसानुभूति स्वयं कीजिए—

जो ऐसी रात है पी को मिलावे। गले से गल लगा के संग सोलावे।।
ग्राह ग्रा ग्रासाढ़ नीपट गरमी कहे रे। पसीना तन से तो धारी चले रे।।
मेरे मन में वीरह की ग्राग लागी। ग्रागिन के बीच में जलती ग्रभागी।।
ग्रागिन ने सब तरह से तन को जारा। हमारा तन हुआ सारा ग्रंगारा।।
न ऐसा है कोई कि ग्रागिन को बुतावै। बुकाय वहीं जो पिय की खबर लावै।।
ग्रीष्म की इस ग्राग्न की ज्वाला के पश्चात् फागुन की मादकता के दृश्य देखिये—

#### जो श्राया मास फागुन का सुहाना।

सखी ग्रब घर घर खेले है होरी। सलोनी साँवरी सब रंग गोरी।।
किसरिया रंग पिचकारी में भरकर। सभी डाले हैं ग्रपने पी के ऊपर।।
बजावें डफ व मिरदंग मजीरा। पिया के सीस पर डारें ग्रबीरा।।
ग्रबक बदन ऊपर का माता। ग्रबीर के खेल से हैं जी तड़पाता।।
ग्रच्छी तरह खेल होली मची है। सखी की पी के संग बाजी लगी है।।
सखी हारे तो वो पी की कहावे। जो पी हारे तो पी को जीत लावे।।
हमारी जीत की बाजी को भूला। दगाबाजी का मुक्क से खेल खेला।।
होरी के दिन रफ्सोस ग्रफ्सोस। पिया पहुँचा नहीं ग्रफसोस ग्रफसोस।।

होली खेलें सब कोई भ्रपने पी के संग। मेरो जी तरसे सखी, किस पर डालूँ रंग।।

इस शोक-प्रदर्शन के उपरान्त, इस रचना की म्रन्तिम पंक्तियों के विरह-युक्त सन्देश तथा सन्देशवाहक की भाँकी भी देखिए—

पिया के पास तु जा किहयो कागा।
पकर के हाथ कोई संग ले जागा।।
ग्रगर दरबार से श्राग्रो तू प्रीतम।
जवानी की भारी बातें सुनो तुम।।
पीया तुम श्रव न श्राग्रोगे श्रभागे।
हम तुम छोड़ के परदेस भागे।।

### मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ

दाहा-

सजन गये परदेश को सो बीते दिन बहुत । पीतम कारन ऐ सखी तन से निकला जीव।।

छंद-भंग, भावहीनता, रसाभाव, भाषा-दोष, व्याकरएा-दोष इत्यादि समस्त दोषों से युक्त इस रचना का साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं है। परन्तु मध्यकाल में की गई हर प्रकार की रचना का ग्राभास प्राप्त करने के लिए इनका उल्लेख ग्रावश्यक है।

#### म्राठवां ग्रध्याय

# ्स्फुट काव्य की लेखिकाएँ

जीवन की समस्त भावनाथ्रों को विशिष्ट धाराथ्रों में शृंखलित कर सकना श्रसम्भव है। मानव-जीवन की अनेकोन्मृखी भावनाथ्रों पर सौमित्र रेखा खींचना कित है। हिन्दी साहित्य के इतिहास की विस्तीर्ण रूपरेखा के अन्तर्गत यद्यपि श्रधिकांश मानव-भावनाथ्रों का सिम्मलन हो जाता है, तथापि अनेक उपदेशात्मक तथा प्रचारात्मक विषय ऐसे रह जाते हैं जो किसी भी विशेष भावधारा में नहीं सिम्मलित किये जा सकते। स्फुट विषयों की विविधता के कारण भी उनका एकीकरण असम्भव हो जाता है।

स्फुट काव्य का विषय ग्रधिकतर मन की कोमल वृत्तियों पर ग्राधृत नहीं होता। भावना के प्रवाह का स्रोत कला बनकर नहीं उमड़ता, प्रत्युत कर्तव्य के प्रति जागरूक चेतनता, तर्क ग्रौर विवेक प्रधान रहते हैं। हिन्दी में नारियों ने ग्रधिकतर पितभिक्त की महिमा-गान में ही इस प्रकार की रचनायें की हैं। नीति विषयक, वर्णनात्मक तथा ग्रन्य इधर-उधर के विषयों पर भी रचनायें मिलती हैं, परन्तु पितभित की व्याख्या तथा महिमामय वर्णन उनका मुख्य ध्येय रहा है।

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्ति में सफलता दोनों ही दृष्टियों से रत्नावली का नाम सर्वप्रथम ग्राता है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के नाम से हिन्दू जगत् का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। पत्नी के कटु व्यवहार तथा प्रतारणा के प्रहार से तुलसी के हृदय का लौकिक उद्देलन प्रगाढ़ रामभिक्त में परिणित हो गया, ग्रभागिनी रत्नावली के जीवन का यही ग्रंश प्रचलित है। तुलसीदास जी के संदिग्ध जीवन-दृत्त के कारण रत्नावली के जीवन के विषय में भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। राजापुर में प्राप्त तुलसीदास विषयक सामग्री में रत्नावली का उल्लेख कहीं-कहीं नहीं जिलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्नावली विषयक तीन ग्रंथ उपलब्ध हैं—

- (१) मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचित 'रत्नावली' की एक प्रति जिसका रचना-काल सं० १६२६ माना जाता है।
  - (२) 'रत्नावली लघु दोहा संग्रह' की दो प्रतियाँ।
  - (३) 'दोहा रत्नावली' की एक प्रति।

सोरों तथा राजापुर की सामग्री की विश्वस्तता एक विवादग्रस्त विषय है। यद्यपि श्रधिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री को ही विश्वस्त माना है, परन्तु सोरों में प्राप्त तुलसी ग्रंथों तथा उनसे सम्बन्धित ग्रन्य सामग्री का पूर्ण निषेध करना ग्रसम्भव है। इस विवादग्रस्त विषय के विस्तार में जाना, प्रस्तुत प्रसंग से परे है, ग्रतः जब तक सोरों के उल्लेखों का पूर्ण रूप से खण्डन नहीं हो जाता, वहाँ प्राप्त ग्रंथों की उपेक्षा ग्रसम्भव है श्रौर इस दृष्टि से रत्नावली के श्रस्तित्व का खण्डन भी ग्रसम्भव है।

जैसा पहले कहा जा चुका है जनश्रुति रत्नावली को तुलसी की पत्नी के रूप यें स्वीकार करती है। सोरों में प्राप्त रत्नावली की रचनाश्रों के साथ जनश्रुतियों के साथ सामंजस्य स्वतः इतना शक्तिपूर्ण तर्क बन जाता है कि उनका खण्डन कठिन हो जाता है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार किया है, यहाँ तक कि तुलसीदास के जीवन-वृत्त तथा उनकी कृतियों पर विशेष रूप से गवेषगा करने वाले श्री माताप्रसाद गुप्त ने भी रत्नःवली के ग्रंथों के विषय में यह मत दिया है।

'रत्नावली लघु दोहा संग्रह' के सम्बन्ध में श्रवश्य हमें कोई सन्देहजनक बात नहीं ज्ञात होती, परन्तु सोरों में मिली हुई प्रत्येक श्रन्य सामग्री के सन्देहातीत न होने के कारण इस 'लघु दोहा संद्रह' के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याप्त विश्व।स न हो तो कुछ श्राश्चर्य नहीं। इस प्रकार रत्नावली द्वारा रचित ग्रंथों की विश्वस्तता सोरों की सामग्री की स्वीकृति श्रथवा खोज पर श्रवलम्बित है, श्रौर जब तक सोरों की सामग्री पूर्ण रूप से श्रस्वीकृत नहीं हो जाती, रत्नावली श्रौर उनकी रचनाश्रों का निषेध नहीं किया जा सकता।

रत्नावली के विषय में जो दूसरी शंका उठाई जाती है वह यह है कि उनके नाम से लिखे गये ग्रंथ उन्हीं द्वारा प्रगीत हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी रचनाओं को रत्नावली के नाम से लिख दिया है। मुरलीधरकृत 'रत्नावली' की उपलब्धि के कारण यह सन्देह और भी बढ़ जाता है, परन्तु ऐसा अनुमान करना रत्नावली के अस्तित्व का अकारण निराकरण होगा। 'रत्नावली' तथा दूसरे ग्रंथों की भाषा तथा विषय-प्रतिपादन में स्पष्ट तथा तात्विक अन्तर है। दोनों ही दृष्टियों से मुरलीधरकृत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की अपेक्षा आधुनिकता के अधिक निकट है। किसी किव के अस्तित्व तथा उसकी रचनाओं को स्वीकार करने में इस प्रकार का निषेधात्मक ृष्टिकोण ग्रहण करना तो अनुचित है ही, इन रचनाओं में व्यक्त अनुभूतियों में भी इतनी गहनता और सत्यता है कि वे रचनायें स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति ही जान पड़ती हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार करना ही न्यायोचित जान पड़ता है। सोरों में प्राप्त सामग्री के श्राधार पर उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

बदरिया नामक ग्राम में वीनवन्धु एक शास्त्रनिष्ठ, सज्जन उपाध्याय रहते ये। उनकी स्त्री का नाम दयावती था। इनके तीन पुत्र थे; शिव, शंकर तथा शम्भु— सबसे छोटी कन्या थी रत्नावली। रत्नावली प्रखर बुद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभा-शालिनी कन्या थी। कन्याओं की शिक्षा-दीक्षा का उन दिनों यद्यपि कोई प्रवन्ध नहीं रहता था, पर अपने भाइयों को पढ़ते हुए सुनकर ही उसने अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण, कोष इत्यादि से पूर्ण परिचित कर दिया। वाल्मीकि रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों का पारायण करने के पश्चात् छंद शास्त्र तथा पिगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।

पुत्री के विवाह योग्य होने पर, गुरु नृसिंह की श्राज्ञा तथा परामर्श के श्रनुसार उसका विवाह तुलसीदास के साथ सम्पादित कर दिया । इस उल्लेख के श्रनुसार तुलसी के हृदय में रामभिक्त का बीज रत्नावली से विवाह के पूर्व ही श्रंकुरित हो चुका था। उनका परिचय देते हुए गुरु नृसिंह जी इन शब्दों में उनका उल्लेख करते हैं—बाह्मण वंश के श्रलौकिक दीपक तुलसीदास जोग मार्ग के पास रहते हैं। वह सदा राम-राम करते हैं इससे उनका नाम रामोला हो गया है। वह विद्या के निधान तथा विविध शास्त्रों के पण्डित हैं, वह काव्य-रचना में चतुर श्रीर सब प्रकार की ब्राइयों से रहित हैं।

दम्पित सूकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे, उनके तारक या तारापित नामक एक पुत्र भी था, परन्तु उसका श्रकाल ही स्वर्गवास हो गया। उनके सुखी विवाहित जीवन में यही एक शूल था।

एक बार रत्नावली रक्षा-बन्धन के अवसर पर पित की आज्ञा से मां के घर गई। जीवन के सूनेपन को मिटाने के लिए तुलसी नौ दिन की कथा कहने के विचार से बाहर चले गये। तत्परचात् ग्यारहवें दिन आने पर उन्हें घर की नीरवता असह्य हो उठी, वे रत्नावली से मिलने के लिए आत्र हो गये। प्रेम की मारकता में वर्षा की घनघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरों को पार कर वे स्वसुरालय पहुँचे। रत्नावली ने इतने कुसमय में आने का कारण पूछा और तुलसीदास से इस प्रकार का उत्तर पाकर कि वे उसी को देखने के लिए आतुर होकर प्रकृति की विषम प्रबलताओं से संघर्ष करते हुए आये थे, रत्नावली ने उनकी भत्संना नहीं की बल्क अपने भाग्य की सराहना तथा प्रेम की महिमा की व्याख्या करते हुए कहा—"मेरे प्रेम के कारण तुमने इतनी विषमताएँ भेल लीं, में बड़ी बड़भागिनी हूँ, तुम प्रेम के आधार हो। प्रेम की महिमा अपार है, मेरे प्रेम की प्रेरणा से तुमने प्रबल बाढ़ से उद्वेलित गंगा को भी पार कर लिया। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों से प्रेम कर मनुष्य संसार-सागर

को पार कर लेता है।" रत्नावली की इस वागी की स्निग्धता तुलसी के हृदय में सांसारिक विषय-वासना के प्रति उपेक्षा बनकर व्याप्त हो गई।

प्रेम की मादकता में रत्नावली के शब्दों द्वारा विराग की प्रतिकिया हुई यह सत्य है, परन्तु इसका कारण रत्नावली का व्यंग्य था ग्रथवा माध्यं भावना का उपदेश, यह कहना कठिन हं। उसी रात्रि की नीरवता में, जिसमें प्रकृति द्वारा उपस्थित किये गये अनेक व्यवधानों को पार करते १ए रत्नावली के पास ग्राये, वे उसे ग्रकेली छोड़ सदा के लिए चले गये। रत्नावली ने श्राशा-निराशा तथा प्रतीक्षा की उत्सुकता ग्रौर विह्वलता में महीनों व्यतीत कर दिये। श्रन्ततः निराश होकर साधिकाग्रों के वेश में पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत करने लगी। इसी समय में ग्रपने हृदय की व्यथा व्यक्त करने तथा पतिभिवत के प्रचार इत्यादि के लिए श्रनेक दोहों की रचना की।

सं० १६५१ वि० में उनके व्यथित शरीर तथा पीड़ित भावनाश्रों की देहिक लीला समाप्त हो गई।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्ण उपेक्षा वास्तव में ग्राइचर्य का विषय है। केवल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त होता है, परन्तु उनके स्वतन्त्र व्यक्तिव पर प्रायः बिलकुल प्रकाश नहीं डाला गया है। रत्नावली के दोहों के सम्पादक का प्रयास इस क्षेत्र में सराहनीय है। ग्रभी तक रत्नावली के २०१ दोहे प्राप्त हुए हैं। इनमें से दद दोहों में रत्नावली ग्रथवा रत्नावती का पूर्ण संकेत है तथा ६२ दोहों में केवल रतन का प्रयोग है तथा ३१ दोहों में उनका नाम नहीं है।

इनकी काव्य-रचना किसी विशिष्ट भावधारा पर श्राधृत नहीं थी, जीवन के समस्त उपकरणों से उन्हें काव्य-प्रेरणा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम उनके ब्रात्मपरिचय सम्बन्धी दोहे हैं, जो उनकी जीवनी के निर्माण में ब्रान्त:साक्ष्य के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं। उनके शब्दों में उनकी जीवन कहानी का उद्धरण यहाँ ब्रप्रासंगिक न होगा। जीवन के प्रत्येक श्रंश का वर्णन करते समय वह श्रपने वर्तमान के दुःखों की रेखा को नहीं बचा पाई है। वियोग की इन रेखाशों में उनके व्यथित नारी-हृदय की भावनाश्रों की सुन्दर श्रिमच्यक्ति है। पित के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, श्रपने वचनों द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय की विह्वल श्रनुभूतियों का सुन्दर दिग्दर्शन है। श्रपने दुर्भाग्य को वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकी है—

जनिम बदरिका कुल भई, हौं पिय कंटक रूप। बिधत दुखित ह्वं चल गये, रत्नाविल उर भूप।।

प्रिय के जीवन में कंटक बनकर विध जाने की तीव व्यथा की करुए। व्यंजना ग्रन्य स्थलों पर भी मिलती है—

हाय बदरिका वन भई, हीं बामा विष बेलि।
रत्नाविल हों नाम की, रसिंह दियो बिस मेलि।।
दीनबंधु कर घर पली, दीन बंधु कर छाँह।
तक्र भई हों दीन श्रति, पित त्यागी मों बाँह।।
सनक सनातन सुकुल कुल, गेह भयो पिय स्याम।
रतनाविल श्राभा गई, तुम बिन बन सम गाम।।

प्रथम पद की ग्लानि, द्वितीय की विवशता तथा तीसरे के नीरव सुनेपन की सजीव प्रभिव्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय का परिचय देते हैं।

श्चात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्णनात्मक उल्लेख ही श्रधिक हैं, परन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जीवन के श्रंश बन गये थे, इन परिचयों में ही व्यक्त हो गये हैं। दाम्पत्य प्रेमाभिव्यक्ति के श्रवसर पर श्रसावधानी से छेड़ी हुई भगवत प्रेम की चर्चा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई जिसके कारण उनके सर्वस्व का श्रस्तित्व विद्यमान रहते हुए भी उनके लिए नगण्य बन गया। तुलसी के प्रस्तुत संस्कार श्रकरमात् उनके वचनों के भकोरों से जागृत हो गये। रत्नावली की ग्लानि इन शब्दों में साकार है—

समुद्र वचन ग्रप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ। जो मो कहँ पित प्रेम संग, ईस प्रेम की गाथ।। होय सहज ही हों कही, लह्यो बोध हिर देस। हो रत्नाविल जँच गई, पिय हियं कांच विसेस।।

उस ग्लानि की व्यथा में प्रतीक्षा की आशा भी है, प्रिय के स्मृति-चिह्नों के सहारे दिन व्यतीत करती हुई रत्ना प्रिय के आगमन के विविध स्वप्न देखती हुई जीवित रहती है। उसकी नारी-भावनाएँ उस शुभ दिन का चित्र खींचती हैं जब उसके प्रिय आयेंगे, परन्तु वह उपालम्भ का एक शब्द भी उनसे न कहेगी—

नाथ ! रहौंगी मौन हो धारहु पिय जिय तोस । कबहुँ न दऊँ उराहनो, दऊँ न कबहुँ दोष ॥

प्रिय की ग्रनुपस्थिति में जीवन तथा उसका पोषएा करने वाले ग्रनेक उपकररण भारस्वरूप लगते हैं, केवल एक सहारा है जीने का; प्रिय की चरणपादुका—

> म्रासन बसन भूषन भवन, पिय बिन कछु न सुहाय। भार रूप जीवन भयो, छिन छिन जिय म्रकुलाय॥ पित पद सेवा सों रहत, रतन पादुका सेइ। गिरत नाव सों रज्जु तेहि, सरित पार करि देइ॥

प्रियतम द्वारा ग्रहरण किये गये साधना-मार्ग की कठिनता की कल्पना से उसे भपना

व्यथायुक्त जीवन भी उपहासप्रद सुख-सा जान पड़ने लगता है। पित के दुखीं की कल्पना तथा उनके मानस की व्यथा का व्यक्तीकरण इस क्लेषपूर्ण दोहे में देखिये—

> रतन प्रेम डंडी तुला, पला जुरे इकसार। एक बार पीड़ा सहै, एक गेह संभार।।

स्रात्मपरिचय के इन सौष्ठवपूर्ण दोहों के स्रतिरिक्त उनके काव्य का विषय है नैिति-वर्णन। नीति का सम्बन्ध स्रनुभूतियों की स्रपेक्षा विचार तथा तर्क से स्रधिक हं, स्रतः कोमल भावनास्रों की स्रपेक्षा तद्विषयक काव्य में कर्त्तव्य-भावना, तर्क तथा विवेक स्रधिक होता है। मध्यकालीन व्यवस्था में स्त्री के जीवन की सार्थकता पुरुष पूजा पर निर्भर थी, मध्यकालीन नारी के स्रनेक स्रादर्श रत्नावली के वर्ण्य विषय रहे हैं। पित विषयक सिद्धान्तों में उनके स्वर तुलसी के स्वरों के साथ ही मिल जाते हैं—

नेह सील गुन वित रहित, कामी हूँ पित हाय ।
रतनाविल भिवत नारि हित, पुज्ज देव सम सीय ॥
पित गित पित बित मीत पित, पित गुरु सुर भरतार ।
रतनाविल सरबस पितिहि, बंधु बंध जग सार ॥

पित-पूजा के इन आदर्शों के पश्चांत् नारी के आचारों के विषय में उनकी सम्मित रोचक है तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति-पादन है, मध्यकालीन वातावरण की संकीर्णता में पुरुष तथा स्त्री के स्वच्छन्द सम्मिलन की आशंका का यह चित्र देखिये—

जुवक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर ग्रौर भ्रात। इन्हूँ की एकांत बहु, कामिति सुन जित बात।। घी को घट है कामिति, पुरुष तपत ग्रंगार। रतनाविल घी ग्रिगिन को, उचित न संग विचार।।

स्त्री विषयक प्रसंगों के ग्रांतिरिक्त साधारण नीति पर भी उन्होंने दोहे लिखे हैं जो हिन्दी के ग्रानेक नीति काव्यकारों की रचनाग्रों के समक्ष रखे जाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरणार्थ—

> रतनाविल काँटो लगो, वैदनु दियो निकारि। वचन लग्यो निकस्यो न कहुँ, उन डारो हिय फारि॥

नित्य-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर भी उन्होंने रचनायें की हैं, जीवन के कैंटीले मार्ग पर व्यवहार गौजल से अनेक व्यव-धान नष्ट हो जाते हैं। जीवन में छोटी-छोटी बातें समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं। अतः इन उपकरणों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। रत्नावली की व्यवहार-कुशलता का सूक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यक्तीकरण अन्य नीतिकारों के समान ही विदग्ध तथा कशल है।

सदन, भेद तन धन रतन, सुरित सुभेषज श्रन्न । दान धरम उपकार तिमि, राषि बधू परछन्न ॥ श्रनजाने जन ६ो रतन, कबहुँ न करि विश्वास । वस्तु न ताकी खाइ कछु, देइ न गेह निवास ॥ बिनक, केरग्रा, भिच्छुकन, जन कबहूँ पितयाय । रतनाविल जेइ रूप धरि, ठग जन ठगित भ्रमाय ॥

गिरधरराय तथा रहीम के दे'हों से इनकी विदग्धता कम नहीं है, परन्तु लोक-वागाी का म्राश्रय न पा सकने तथा इतिहासकारों की नारी द्वारा सर्जित साहित्य के प्रति उपेक्षा के कारण रत्नावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान म्रजात रह गई है।

लौकिक जीवन के भगवान् पित तथा पित-पूजा के आवश्यक तत्त्वों पर तो उन्होंने रचनायें की ही हैं, अलौकिकता के शाश्वत सत्य तथा संसार की नश्वरता की अभिव्यक्ति में उनका दार्शनिक दृष्टिकोएा भी व्यक्त है।

उनके म्रसफल तथा श्रतृष्त नारीत्व में लौकिक व्यवहार-कौशल तथा म्रपाथिव दार्शनिकता का सामंजस्य देखकर श्राश्चर्य होता है। इन विरोधी प्रवृत्तियों तथा परि-स्थितियों का यह सम्मिलन श्रद्भुत हैं। उनके शब्दों में यौवन, धन तथा शक्ति के विकारात्मक प्रभाव तथा इन्द्रियों की लालसा से तृष्णा की ग्रभिवृद्धि की विवेचना सुनिये—

तरुगाई धन देह बल, बहु दोषन ग्रागार। बिनु विवेक रतनावली, पशु सम करत विचार ॥ रतनावलि उपभोग सों, होत विषय नींह शान्त। ज्यों-ज्यों हिव में हो श्रनल, त्यों-त्यों बढ़त नितान्त ॥

इन्द्रियों के ग्रानियन्त्रित ग्रश्वों को यदि मन रूपी सारथी वश में नहीं कर सकता तो तन रूपी रथ को वे विनाश के गर्त में ढकेल देते हैं—

पाँच तुरंग तन रथा जुरे, चपल कुपथ लै जात। रतनाविल मन सारिथिहि, रोकि सके उत्पात।।

यही नहीं यदि इनमें से एक को भी श्रनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो वे श्रनिष्टकारी हो जाती हैं—

मंन नैन रसना रतन करन नासिका साँच । एकहि मारत श्रवस ह्वै, स्ववस जिग्रावत पाँच ॥ इन दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ ही वे परोपकार, विश्वबन्धुत्व इत्यादि विशाल भावनाथ्रों का प्रतिपादन भी करती हैं। दूसरों के लिए जीवित रहने वाला ध्यक्ति ही प्रशस्ति का पात्र है । अपने उदर की परितृष्ति तो पशु भी कर लेते हैं, परिहत में व्यतीत किया हुआ एक क्षरण ही जीवन है, श्रन्यथा मृत्यु—

परिहत जीवन जासु जग, रतन सफल है सोइ। निज हित क्कर काक किप, जीविह का फल होइ॥ रत्नाविल छनहुँ जिथे, धरि पर हित जस ज्ञान। सोई जन जीवत गनहु, ग्रित जीवन मृत मान॥

वसुधेव कृदुम्बकम् की पुनीत भावना की श्राभव्यक्ति रत्नावली के शब्दों में सुनिये—

ये निज, ये पर, भेद इमि, लघु जन करत विचार। चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार।।

रत्न।वली के वण्यं-विषय की यह संक्षिप्त रूपरेखा उनकी रचनाओं का ग्राभासमात्र है। उनके समस्त दोहों की सरलता, विदग्धता तथा भावुकता परिचय की वस्तु है. जीवन में उपेक्षिता रत्नावली की यह साहित्यिक उपेक्षा उनके प्रति महान् श्रन्याय श्रौर श्रपराथ है। वर्ण्य-विषय की विविधता में जीवन की श्रनेक प्रवृत्तियों तथा प्रभावों के दिग्दर्शन के परचात् उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यां-कन श्रनिवार्य हो जाता है।

जीवन के साधारएतिम ग्रनुभवों की ग्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने साधारएतिम परन्तु सार्थक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी ग्रद्भुत पर्यवेक्षएा शक्ति का ग्राभास मिलता है। उनकी सादृश्यमूलक ग्रभिव्यंजनाग्रों की सफलता का ग्रनुमान निम्नलिखित कुछ उद्धरएों के ग्राधार पर किया जा सकता है। नारी-जीवन तथा उसके मन रूपी शाक में रुचि तब तक नहीं ग्रा सकती है जब तक उसे प्रिय के स्नेह का लवए। नहीं प्राप्त होता—

तिय जीवन तेमन सरिस, तौलौं कछुक रुचे न। पिय सनेह रस रामरस, जौलौं रतन मिले न।।

उनके द्वारा उपमास्रों के प्रयोग का श्रौचित्य तथा उपयुक्तता इन पंक्तियों में देखिये—

> भल इकलो रहिबो रतन, भलो न खल सहवास। जिमि तरु दीमक संग लहै, श्रापन रूप विनास॥ सवरन स्वर लघु है मिलत, दीरघ रूप लसात। रतनाविल श्रस वरन है, मिलि निज रूप नसात॥

जीवन के उपकराों के इस पर्यवेक्षा के श्रतिरिक्त प्रकृति की भी ग्रपनी ग्रमिक्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहीं भूली हैं, प्रकृति में मानवीय भावनाओं का श्रारोपरा कर उन्होंने भावना तथा ग्रमिक्यंजना के ग्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध की घोषएा की है। प्रवंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षरा तथा उसकी श्रभिव्यंजना उत्कृष्ट है—

उदय भाग रिव मीत बहु, छाया बड़ी लखात । अस्त भये निज मीत कहँ, तनु छाया तजि जात ॥

जिस प्रकार पूर्ण उदित सूर्य के प्रकाश में शरीर की छाया बड़ी दिखाई देने लगती है, परन्तु उसके अस्तप्राय होने पर छाया भी क्रमशः विलीन हो जाती है; उसी प्रकार भाग्य रिव के प्रखर प्रकाश के समय तो मित्रमंडल बड़ा हो जाता है, परन्तु भाग्य के प्रकाश के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता।

उपमाश्रों की योजना के श्रितिरिक्त, कल्पना तथा भावों की सरल तथा स्पष्ट श्रिभिव्यक्तियाँ भी मार्मिक तथा प्रभावात्मक हैं, श्रलंकारों तथा श्रन्य काव्य-सज्जा के उपकराों के श्रभाव में भी उनकी व्यथा की करुगा सजीव है—

> कर गिंह लाये नाथ तुम, वादन बहु बजवाय, पदहु न परसाये तजत, रतनाविलिहि जगाय।

श्रद्धं विकिसत जीवन की उन्मोलित लितका पर सौरभ के स्वप्न तथा तुषार-पात की करुएा। का यह चित्र उनकी कल्पना तथा ग्रिभिव्यक्ति कौशल का उदाहरए। है---

> मिलया सींची विविध विधि रतन लता करि घार। नहिं वसंत ग्रागम भयो, तब लगि पर्यो तुसार॥

सादृश्यमूलक इन सुन्दर श्रिभिन्धितयों के श्रितिरिक्त इनके कान्य का बाह्य परिधान भी सरल, सुष्ठ तथा कलापूर्ण है। उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुल्य नहीं। तद्भव तथा तत्सम शब्दों की संख्या का श्रनुपात प्रायः समान है। उद्दें शब्दों का पूर्ण श्रभाव है, केवल कुछ शब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषाश्रों में हो गया था, उन्होंने ग्रहण किये हैं। इनके उदाहरण रूप में तृपक, चकमक इत्यादि शब्द लिये जा सकते हैं। व्याकरण-दोष उनकी भाषा में प्रायः नहीं श्राने पाये हैं, पुनरुक्ति तथा ग्रामिंगित्व, श्रश्लीलत्व इत्यादि दोषों का पूर्ण श्रभाव है। उनके श्रनुसार काव्य का श्रादर्श इस प्रकार हैं—

रतन भाव भरि भूरि जिमि, कवि पद भरत समास । तिमि श्रचरहु लघु पद करहि, श्रदथ गंभीर विकास ॥ उनकी रचनाओं में इन आदशों की परिपूर्ति की पूर्ण चेव्टा है, उन्होंने दोहां छंद के श्रतिरिक्त श्रौर किसी छंद में रचनाय नहीं कीं, परन्तु उनके दोहों का सौठ्ठव हिन्दी के सर्वश्रेट्ठ दोहाकारों की रचनाओं के समकक्ष रखा जा सकता है। छंद सम्बन्धी दोषों का उनमें पूर्ण श्रभाव हैं, यित तथा मात्रा-भंग के दोष बिलकुल नहीं श्राने पाये हैं। यद्यपि उन्होंने सबसे संक्षिप्त रचना-शैली ग्रहरण की थी पर उनमें वे गम्भीरतम विषयों की विशद विवेचना में समर्थ हो सकी है। उनकी भाषा में श्रलंकारों की सज्जा भी पर्याप्त तथा श्राकर्षक है। कुछ उदाहररों से उनकी कवित्व शिक्त का श्राभास मिल जायेगा।

विरोधाभास तथा यमक के सम्मिलित प्रयोग के निम्न दो उदाहरण उनके काव्य-कौशल के परिचायक हैं—

दीन बन्धु के घर पली, दीन बन्धु कर छाँह। तोउ भई हों दीन श्रति, पति त्यागी मों बाँह।।

तथा

सनक सनातन कुल सुकुल, गेह भयो पिय स्याम । रतनाविल ग्राभा गई, तुम बिन बन सम गाम।।

नारीसुलभ परम्परागत उलभन का समाधान रत्नावली ने जिस कौशल से किया है, वह उनकी अभिव्यंजना-शक्ति का प्रमाए है। हिन्दू नारी अपने पित के नाम का उच्चारए। नहीं कर सकती, उस संकोच का समाधान वैदग्ध से होता है। उसके व्यक्तित्व की ऋजुता में विदग्धता का समावेश इस पर्यायोक्ति में देखिये—

जासु दलिह लिह हरिष हिर, हरत भगत भव रोग। तासु दास पद दासि ह्वं, रतन लहत कत सोग?

किव-सम्राट् तुलसी की परिएगेता रत्नावली की उपेक्षित भावनाएँ उनके काव्य की प्रेरणा बन गईं। जीवन की एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को श्रमरता का बरदान मिला, रत्नावली की शब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्न उनकी प्रतिभा की चमक से मानवमात्र श्रमभूत हो गया, परन्तु रत्नावजी की उपेक्षित भावनाएँ उसके व्यक्तित्व के समान ही उपेक्षित रह गयीं। यद्यपि जीवन की उस महान् उपेक्षा के सामने इसका महत्त्व नगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्नावली के नाम के उल्लेखमात्र का भी श्रभाव उनके प्रति महान् श्रपराध है।

खर्गान्य।—हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों के सर्वप्रथम तथा श्रेष्ठ लेखक ग्रमीर खुसरो हुए हैं, प्रायः प्रत्येक इतिहासकार ने उनकी गराना उस युग के प्रमुख कवियों में की है। इस प्रकार की रचनाग्रों में यद्यपि काव्योचित सर्वत्र गुर्गों का प्रायः ग्रभाव-सा रहता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदोबद्ध शैली में विदग्ध

भावाभिव्यक्ति के कारण उन्हें काव्य के ग्रन्तर्गत रखना ग्रनुचित नहीं है, ग्रतः खगिनया की वैदग्धपूर्ण उक्तियाँ नारी द्वारा सर्जित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने की पूर्ण ग्रधिकारिएणी है।

खगिनया उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अन्तर्गत रणजीत पुरवा ग्राम की निवासिनी थीं। इनका जन्म तेली वंश में हुआ था तथा इनके पिता का नाम बासू था। यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था परन्तु जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवीण हो गई थीं। उत्तर प्रदेश में खगिनयाँ की पहेलिया बहुत प्रचलित हैं।

श्री निर्मल जी ने उनके विषय में एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है—

> सिर पै लिये तेल की मेटी। घूमति हौं तेलिन की बेटी।। कहों पहेली बहले हिया। मैं हौं बासू केर खगनिया।।

इनका रचनाकाल सम्वत् १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने अपनी पहेलियों में अपने पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनकी वाक्-विदाधता तथा अभिव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना कठिन हो जाता है, परन्तु उनकी रचनाओं का प्रचलित अस्तित्व उस आश्चर्य का समाधान कर देती हैं उनकी विदाधता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण आवश्यक है।

लम्बी चौड़ी थ्राँगुरी चारि । दुहों थ्रोर तें डारिनि फारि ॥ जीव न होय जीव को गहैं। बासू केरि खगनिया कहैं॥ — कंघी

रहत पीतम्बर वाके काँधे। गूँजत पुहुपन पै मन साधे।। कारो है पै रस को गहै। बासू केर खगितया कहै॥
—भौरा

तिरिया देखी एक ग्रनोखी । चाल चलत है चलबल चोटी ।।

मरना जीना तुरत बताय । नेकु न ग्रन्तहु पानी खाय ॥

हाथन माहै सबके रहै । बासू केर खगनिया कहै ॥

—नाडी

चुप्पी साधे नेकु न बोले। नारी वाकी गाँठें खोले।। दरवाजन में ऐसन लटके। चोरन ते स्वागत बेखटके॥ रच्छा घर की करता रहै। बासू केर खगनिया कहै।।
—ताला
बुइनो एक भ्रजीब ग्रनोखी। बड़ी करारी रंगति चोखी।
जाते ये दोनों लग जाती। बिनु देखे नींह वाही भ्रघाती।।
बिना न याके जीवन रहै। बासू केर खगनिया कहै।।

—ऋाँख

इन पहेलियों की ग्रालोचना में उनकी विदग्धता को छोड़कर कुछ ग्रिधिक नहीं कहा जा सकता । उनकी भाषा ठेठ तथा ग्रामीएा ग्रवधी है जिसमें ग्रवधी के ग्रामीएा शब्दों का प्रयोग है, उदाहरएगार्थ—

> बाह्मन खावै पेटवा फार। लाली है रंगसि वहि कयार।। भ्रांखिन माँ सब लेय लगाय। लरिका वाते सुख पाय।।

भाषा में यत्र-तत्र खड़ीबोली के किया का प्रयोग भी मिलता है जैसे 'रच्छा घर की करता रहै', 'ये दोनों लग जातीं', 'बन जाती है जंगी' स्रादि।

खगनिया की विवन्धता तथा वाक्चातुरी उनकी बोलचाल की साधारए। भाषा अवधी में बहुत स्वाभाविकता से व्यक्त है। उनकी पहेलियों का अपना स्थान है।

करावपुत्र वधू—इनका उल्लेख बुन्देल वैभव में प्राप्त होता है। इनका जन्म स्रोरछा में सम्वत १६४० में हुम्रा था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग उल्लिखित है। उनके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रुतियों के स्रनुसार यह स्रनुमान किया जाता है कि उनके पित एक कुशल वैद्य थे, वैद्यक पर उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी की थी। दैवयोग से वे क्षयरोग से ग्रसित हो गये, स्रतः स्रायुर्वेद के स्रनुसार उनके उपचार के लिए झाँगन में बकरा बाँध दिया गया। श्रायुर्वेद में कदाचित इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है।

तरुणावस्था में ही इस दैविक श्रापत्ति ने उनके हृदय में संसार के प्रति उदा-सीनता उत्पन्न कर दी थी। एक दिन श्राँगन बुहारते समय उनकी पत्नी के पैर पर बकरें में पैर रख दिये, उसी समय उन्होंने एक सबैये की रचना की जिसका उल्लेख द्विवेदी जी ने बुन्देल बैभव में किया है। सबैया ब्रजभाषा में है—

जैहे सबै दुख भूलि तबै,
जब नेकहु दृष्टि दै मोते चितै है।
भूमि में श्रांक बनावत मेटत,
पोथी लिये सबरो दिन जैहै।।
दुहाई कका जी की साँची कहाँ,
गित पीतम की तुमह कहँ दैहें।

## मानो तो मानो भ्रवें भ्रजिया सुत, कहाँ कका जुसौ तोहिं पढ़े है।।

साधारण ब्रजभाषा में रचित यह सवैया एक साधारण उक्तिमात्र है। केवल छंदबद्ध होने के नाते ही उसकी गर्णना काव्य के श्रन्तर्गत की जा सकती है।

कियानी चौबे—किवगज लोकनाथ चौबे बूँदी के राजा बुद्धिसह जी के ग्राश्रित किव थे। उनकी स्त्री किवरानी भी किवता करती थीं। राजा बुद्धिसह का समय सम्वत् १७५२ से १८०५ तक माना जाता है, ग्रतः किवरानी के रचनाकाल का ग्रनमान भी समय की इसी परिधि के ग्रन्दर ग्रनुमान किया जाता है।

लोकनाथ चौबे स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसर्ग से कविरानी ने भी काव्य-रचना का ग्रभ्यास ग्रारम्भ किया था। इनके द्वारा रचित केवल दो कवित्त प्राप्त है। जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है—

राजा बुद्धांसह दिल्ली के ग्राधीन थे, ग्रतः कार्यवश कभी-कभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था। एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहाँ से बुद्धांसह जी ने उन्हें किसी कार्यवश ग्रटक भेजने का निश्चय किया। धर्मनिष्ठ कविरानी को इस समाचार से बहुत दुःख हुग्रा, उनकी संकीर्ण भावनाग्रों को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के धर्मभ्रष्ट हो जाने की शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि ग्रटक में मुसलमानों की संख्या बहुत ग्राधिक थी, उन्होंने ग्रपनी ग्राशंका पद्यात्मक शैली में ग्रपने पति के पास लिख भेजी—

में तो यह जानी हो कि लोकनाथ पति पाय,

संग ही रहोंगी श्ररधंग जैसे गिरिजा।

एते पै विलक्षरा ह्वं उत्तर गमन कीन्हों,

कैसे के मिटत ये वियोगविधि सिरजा।।

श्रव तो जरूर तुम्हें श्ररज करें ही बने,

वै हू हिज जानि फरमाय है कि किरजा।

जो पै तुम स्वामी श्राज कटक उलंधि जैहों,

पाती माँहि कैसे लिखुँ मिश्र मीर मिरजा।।

इस शंकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही व्यक्त हैं, सहवास की सुनहली भ्राशा में, उत्तर गमन के संदेश द्वारा व्याघात, उनकी भ्राशा-भरी प्रार्थना तथा नदी पार करके मिश्र से मीर मिरजा में परिवर्तन होने की ग्राशंका तकंपूर्ण शैली तथा कौशल से व्यक्त है, परन्तु काव्य-तत्त्वों का उसमें पूर्ण श्रभाव है।

श्राशंका के समाधान में श्रीर भी साधारराता है, प्रथम पद में तो कुछ उपमाश्रों तथा श्राशा-निराशा के उद्देलन के चिह्न मिलते भी हैं, परन्तु दूसरे पद में तो केवल उक्तियाँ मात्र हैं—

विनती करहुगे जो वीरराव राजा जी सो,
सुनत तिहारी बात ध्यान में धरिहिंगे।
पाती कविरानी मोरी उनिहं सुनाय दीन्हों,
ग्रविस विरह पीर मन की हरिहिंगे॥
वे हैं बुद्धिमान् सुखदान बड़भागी बड़े,
धरम की बात सुन मोद सों भरिहिंगे।
मेरी बात मानों राव राजा सों ग्ररज करीं,
लौटन को घर फरमाइस करिहंगे॥

इनके पदों में न तो वाक्-विदग्धता है श्रौर न काव्य-सरसता। श्रमलंकृत, सज्जाहीन परन्तु प्रवाह-युक्त किवत्त शैली में श्रपनी भ्रवनाश्रों की सरल श्रिभिव्यक्ति कर देने में वे सफल रही हैं। संस्कृत के तद्भव तथा तत्सम शब्दों का यद्यपि श्रभाव नहीं है, परन्तु बजभाषा के देशज शब्दों का प्रयोग ही श्रिधिक हुआ है। उर्दू के शब्दों के प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलते हैं। सीधी तथा सरल श्रिभिव्यंजना ही उनके काव्य का गुरा है।

साईं—हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल किवराय गिरधर की ये पत्नी थीं। जनश्रुतियों के ग्राधार पर विविध इतिहासकारों ने गिरधर किवराय की उन रचनाग्रों को जिनमें साई शब्द का प्रयोग मिलता है, उनकी पत्नी द्वारा रचित माना है। मिहला मृदुवानी तथा स्त्री किव कौमुदी के लेखकों ने इस ग्रनुमान को सत्य मानकर उनकी रचनायें उद्धृत की है। यदि उनका ग्रनुमान सत्य है तो साई उन भाग्यशालिनी स्त्रियों में से एक ठहरती है, जिन्हें प्रतिभावान पति की छाया में विकास का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा था।

कविराय गिरधर का समय नागरी प्रचारिएों सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार ग्रठा हवीं शती का पूर्वार्द्ध है, परन्तु निर्मल जी ने साई का जन्म सम्बत् १७७० माना है, उनका निर्धारण सर्वथा ग्रनुमान पर ग्राधृत है, ग्रतः गिरधर कि हस्तिलिखित रचना में दिया हुन्ना समय ही ग्रिधिक विश्वस्त प्रतीत होता है।

कहा जाता है कि गिरधर किव ने कुंडलियों की रचना किसी निहिचत संख्या में करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाने के कारण उनकी यह कामना ग्रध्री ही रह गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची सहधींमणी की भाँति पति की इच्छा की पूर्त्ति की। यदि इस जनश्रुति को सत्य मान लें, जैसा कि कई इतिहासकारों ने माना है तो साईं द्वारा रचित ग्रनेक कुंडलियाँ प्राप्त होती हैं जिनकी शैली, सौड्डव तथा वैदाध्य किसी भी दृष्टि से गिरधर कि की रचनाग्रों से निम्न स्तर पर नहीं है। नीति विषयक सिद्धान्तों का वर्णनात्मक प्रति- पादन तथा श्रन्योक्तियों के रूप में विवेचन बड़े कौशल से किया गया है। परन्तु काव्य-विवेचन के पूर्व ही साई द्वारा रचित काव्य के श्रस्तित्व के सामने सन्देह के कई प्रश्न-चिह्न लग जाते हैं।

सर्वप्रथम शंका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 'कह गिरधर किवराय' के प्रयोग से साईं ने यिद स्वयं रचनायें की थीं तो गिरधर किवराय के नाम के उल्लेख की क्या आवश्यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार से हो सकता है कि साईं ने अपने पित की अभिलाषा की पूर्ति के लिए काव्य-रचना की थी, अतः सम्भव है कि उनकी मनोवांछित संख्या की पूर्ति के लिए जो रचनायें उसने की हों उसमें पित के नाम का उल्लेख भी अपने नाम के साथ कर दिया हो। इस प्रकार पित और पत्नी दोनों के नाम से वे कुंडलियाँ प्रचलित होकर अमर बन गई हों।

साई शब्द से युक्त कुंडिलियों का गिरधर की पत्नी द्वारा रिचत होने का प्रमाण निर्मल जी ने इस प्रकार दिया है—यह निर्विवाद सत्य है कि जिन कुंडिलियों के प्रारम्भ में साई शब्द है वे गिरधर द्वारा रिचत नहीं है क्योंकि गिरधर जी को साई शब्द युक्त तथा तद्विहीन दो प्रकार की रचनायें बनाने की क्या श्रावश्यकता थी? इससे यही मानना पड़ता है कि ये कुंडिलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हुई हैं।

उपर्युक्त तर्क ग्रधिक सबल नहीं है क्योंकि किसी भी किब के लिए दो प्रकार की रचना करना ग्रसम्भव नहीं है। सम्भव है कि कुछ रचनाग्रों में उन्होंने साई इाब्द का प्रयोग सम्बोधन मात्र के लिए कर दिया हो।

नाम उल्लेख की इस समस्या के ब्रितिरिक्त दूसरा कारण संशय का मिलता है—गिरधर तथा साईं की शैली का पूर्ण समान रूप। प्रत्येक व्यक्ति की ब्रिभिव्यंजना पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। साईं ने यद्यपि काव्य-रचना की प्रेरणा पित से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणा की ब्रिभिव्यक्ति में उनके नारीत्व की छाप ब्रिव्यक्तमावी है। साईं की रचनाश्रों में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का पूर्णतः श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीति-कौशल की चरम सीमा पर पहुँचकर भी नारी की भावना में इतनी परुषता श्रसम्भव प्रतीत होती है जितनी साईं की रचनाश्रों में व्यक्त है, उदाहरणार्थ—

साइँ सत्य न जानिये, खेलि शत्रु संग सार । दाँव परे तींह चूिकये, तुरत डारिये मार ॥ तुरत डारिये मार नरद कच्ची करि दीजे। कच्ची होय तो होय घार जग में जस लीजे॥ कह गिरघर कविराय गुगन याही चिल आई। कितनो मिले घिघाय शत्रु को मारिय साईँ॥ इसके श्रतिरिक्त शब्दों के प्रयोग, श्रिभव्यक्ति के प्रसाधन, भाषा तथा वर्ण्य-विषय सबमें इतना साम्य है कि साईं युक्त कुंडलियों के रचियता के पृथक् श्रस्तित्व पर शंका होने लगती है, परन्तु इस शंकायुक्त स्थिति में उनके मान्य श्रस्तित्व का पूर्ण निषेध भी श्रसम्भव है, श्रतः उठे हुए प्रश्नों के संतोषजनक समाधान के श्रभाव में भी साई युक्त कुंडलियों की पूर्ण उपेक्षा श्रसम्भव है।

नीति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने दो शैलियाँ प्रह्मा की हैं—(१) वर्मानात्मक; श्रीर (२) श्रन्योक्ति। वर्मानात्मक कुंडलियों में मुख्य विषय का उल्लेख प्रथम पंक्ति में कर, उसके बाद की पंक्तियों में एक श्रथवा श्रनेक उदाहरमों द्वारा उसकी परिपुष्टि की है। पिता तथा पुत्र के वैमनस्य के परिग्माम का ऐति-हासिक कथाश्रों तथा उपहासजनक वातावरमा के चित्रमा से युक्त एक उल्लेख देखिये—

साईं बेटा बाप के बिगरे भयो ग्रकाज। हरनाकुस ग्रों कंस को, गयो दुहुन को राज॥ गयउ दुहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी। दुदमन दावागीर हँसे महिमंडल नगरी॥ कह गिरधर कविराय युगन ते यहि चिल ग्राई। पिता पुत्र के बैर नफ़ा कहु कौने पाई॥

ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रकृति के अन्य उपकरणों के उदाहरणों के द्वारा भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जीवन के छोटे-छोटे उपकरण भी उनकी अभिव्यंजना की शक्ति बन गये हैं—

साईं कोउ न विरोधिये छोट बड़ो इक भाय।
ऐसे भारी वृक्ष को कुल्हरी देत गिराय।।
कुल्हरी देत गिराय मार के जमीं गिराई।
टूक टूक के काटि समुद में देत बहाई।।
कह गिरधर कविराय फूटि जिहिं के घर जाई।
हरनाकुस ग्रस कंस गये बलि सबहिन साईं।।

वर्णनात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पष्टता के साथ ही उनकी ग्रन्यो-क्तियों की विदग्धता तथा व्यंग्य भी दर्शनीय हैं—

साई तहाँ न जाइये जहाँ न म्रापु सुहाय। बरन विषै जाने नहीं, गदहा दाखे खाय।। गदहा दाखे खाय गऊ पर दागि लगावे। सभा बैठि मुसकाय यही सब नृप को भावे।। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे भाई। तहाँ न करिये वास तुरत उठि श्राइये साई।।

सामाजिक विषमता के इस प्रकार के वर्णनात्मक उल्लेखों के भ्रतिरिक्त विनोदपूर्ण व्यंग्य चित्रों की सजीवता अनुपम है। राजनीतिक विषमता का यह व्यंग्य-चित्र शंकर के कार्टूनों से कम नहीं है—

साईँ घोड़े श्रछत हो गदहन पायो राज। कौश्रा लीजे हाथ में दूर कीजिए बाज।। दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो श्रायो। सिंह कीजिये कैंद स्यार गजराज चढ़ायो।। कह गिरधर किंदराय जहाँ यह चूकि बड़ाई। तहाँ न कीजिय मोर साँभ उठि चलिये साईँ।।

इन गम्भीर विषयों की इतनी सबल, सरल तथा मार्मिक विवेचना उस युग की नारी की क्षमता के परे लगती है। छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके ग्रधिकार की कल्पना तो की जा सकती है, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारी-हृदय का सामंजस्य करना कठिन मालूम होता है।

चित्रांकन की शक्ति का भी श्रनुपम परिचय उन पदों में मिलता है, वैषम्य-जनित व्यंग्य के उदाहरएा प्रस्तुत किये जा चुके हैं, उदासीन भावनाश्रों की नीरवता के चित्र का उदाहरएा भी लीजिए—

> साईं हंसन ग्राप ही बिनु जल सरवर वास । निर्जल सरवर से डरें पच्छी पथिक उदास ॥ पच्छी पथिक उदास छाँह विश्राम न पावैं। जहाँ न फूलत कमल भौर तहुँ भूलि न ग्रावैं॥ कह गिरधर कविराय जहाँ यह बूभि बड़ाई। तहाँ न करिये साँभ प्रात ही चलिये साईं॥

राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मक चित्रण तथा व्यवहार-कौशल का वर्णन ही इन कुंडलियों में है। कुंडलियों के ग्रतिरिक्त ग्रौर किसी छंद का प्रयोग इनके नाम की रचनाग्रों में नहीं मिलता। छंद के सब नियमों का पालन उन्होंने सर्वत्र किया है, प्रथम शब्द तथा ग्रन्तिम शब्द का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया है, केवल एक पद इसके उदाहरण रूप में मिलता है—

साई जग में योग करि युक्ति न जानै कोय। जब नारी गौने चली चढ़ी पालकी रोय।।

चढ़ी पालकी रोय न जाने कोई जी की। रही मुरत तन छाय मुछतियाँ श्रपने ही की।। कह गिरधर कविराय श्ररे जिन होहु श्रनारी। मुँह से कहै बनाय पेट में बिन वे नारी।।

भाषा में भ्रवधी शब्दों का बाहुल्य हैं, कियापदों में खड़ीबोली का प्रयोग भी भ्रधिकता से हुम्मा है, तथा म्राश्चर्य का विषय तो यह है कि उर्दू तथा फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। भ्रवध के किसी ग्राम में वास करने वाली साईं इस प्रकार की पदावली का प्रयोग करने में कैसे समर्थ हो सकी, यह भी एक प्रश्न है—

साईं लोक पुकार दे रे मन तू हो रिन्द । यह यकीन दिल में धरो में सबको खाबिन्द ॥ में सबको खाबिन्द एक खालक हकताला । खिलकत है यह फना ग्रौर हर से पर चाला ॥ कह गिरधर कविराय ग्रापना दुखी दुखाई । मन खुदाय ला जिसमें बाँग हरदम दे साईं ॥

इस प्रकार श्रनेक प्रश्नों के संदिग्ध उत्तर साईं के काव्य के स्वतन्त्र श्रस्तित्व का खंडन करते हैं, परन्तु श्रनुमान के शिला-विन्यास पर श्राधृत साईं तथा उनके काव्य के इतिहास का डगमगाता श्रस्तित्व परिचय की वस्तु है।

नैना योगिनी—इस ग्रद्भुत नामधारिएा। लेखिका का उल्लेख नागरी प्रचारिएा। सभा की खोज रिपोर्ट में मिलता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी विचिन्न है साँवर तंत्र। तांत्रिक योग-पद्धित इसका विषय है। विषय तथा नाम की विचिन्नता उनके स्त्री होने के विषय में एक शंका उत्पन्न कर देती है। परन्तु स्त्री- लिंग में नाम होने के कारए। तथा उनकी पुरुष मानने के किसी निश्चित प्रमाए। के ग्रभाव में उनको सिम्मिलत करना ग्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ के रचनाकाल का तो ठीक निश्चय नहीं हो सकता । परन्तु उसका लिपिकाल सं० १८६३ है। विषय तथा ग्रंथ के विषय में कुछ कहना ग्रथवा उसकी ग्रालोचनात्मक विवेचना करना तो किठन है, परन्तु उसके प्रारम्भ तथा ग्रन्त के प्राप्त उद्धरएा। का उल्लेख यहाँ ग्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ का ग्रारम्भ इस प्रकार होता है—

श्री गराशायनमः । ग्रथं गोरखनाथ कामाक्षा लौक मानयती योगिनी नैना कृते साँवर तंत्र प्रयोग माहः ॥ श्रादि गुरु की दृष्टि करतार वेदन हरतार योहि की चा तीन लोक युग, चारि वेद, पाँडव पाँच, भाग सात समुद्र, ग्राठौ वसु, नव ग्रह, वस रावरा, ग्यारह रुद्र, बारह राशि, चौदह भुवन, पन्द्रह तिथि, चारि खानि, पाँचौ भूत, चौरासी लाख ग्रात्मा जीव जोनि, ग्रष्ट कुल नाग, तैंतीस कोटि देवता, ग्राकाश•

पाताल, मृत्यु मंडल, दिन रात, प्रहर घरी, दंड पल, योग मुहूर्ति, इस मसाखी यौ फलाने करे (पंड ग्रावे।

श्रनेक पौरािएक, दैविक तथा प्राकृतिक उपकरणों के परिगणन के श्रतिरिक्त शेष सब कुछ श्रस्पष्ट है। ग्रंथ का श्रन्त इस प्रकार होता है—

श्रथ बालक भारे को मंत्र न उलटंत नरींसह पलटंत काया शहि देखे नरींसह बोलाया। तो के करें ताहि पर परें सत्य नरींसह रक्षा करें।। इति साँवर तंत्रे श्रौर भानमती चरित नैना योगिनी कृते प्रेतादि दोष प्रशमगाः।

काव्य में इस प्रकार की रचना का समावेश उपहासप्रद है, परन्तु विषय की विचित्रता के साथ नारी के नाम का प्रयोग परिचय तथा जिज्ञासा की वस्तु है।

### उपसंहार

भारतीय जीवन-व्यवस्था में जिस प्रकार पौरुष-बल के समक्ष नारीत्व की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी पुरुषों द्वारा रचित साहित्य की विशालता तथा गहनता में नारी द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही नहीं, प्रत्युत् लुप्त हो गया, परन्तु भारतीय वाङ्मय के ब्रजस्न प्रवाह की विशाल इकाइयों के समक्ष इन लुप्तप्राय कवियित्रियों के अस्तित्व का अवशेष भी साधारण अनुमान से श्रिधिक है।

वैदिक काल तथा उसके पश्चात् के प्राचीन साहित्य में स्त्रियों की क्षमता की उतनी उपेक्षा नहीं हुई है, इतिहासकारों की जागरूकता के फलस्वरूप काव्य, साहित्य, गिएत, दर्शन, शास्त्र इत्यादि वाङ्मय के विविध श्रंगों में स्त्रियों के योग का परिचय प्राप्त होता है। उसके पश्चात इतिहास की राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताग्री से स्त्री के विकास का मार्ग श्रवरुद्ध हो गया, जिससे रचनात्मक कार्यों में उसका सिकय सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह स्रभाव केवल न्यूनता का था, हिन्दी पूर्व युग में भी स्त्रियों की रचना के नाम पर शून्य नहीं मिलता। परिसीमाग्रों तथा परिस्थित-जन्य ुण्ठाग्रों के विद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो ग्रपवाद मिलते हैं वे ग्राइचर्यमय हैं। कर्पूर मंजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशेखर के नाम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय का प्रत्येक प्रेमी परिचित है, परन्तु उनकी पत्नी ग्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा लुप्तप्राय होकर रह गई है। ग्रवन्ति सुन्दरी ने भावनाग्रों पर ग्राधृत काव्य-सूजन ही नहीं किया स्रिपित साहित्य के बौद्धिक विवेचन में भी भाग लिया है। काव्य मीमांसा में तीन स्थानों पर राजशेखर ने उसका मत उद्धत किया है, जहाँ ग्रनेक युक्ति तथा तर्क देकर उसने भ्रपने पति के मत का विरोध किया है। प्राकृत कविता में प्रयुक्त देशी शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास ग्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा के विषय में प्रायः मौन है।

हिन्दी की विभिन्न धाराग्रों में स्त्रियों की रचनायें सिम्मिलित हैं। डिंगल काव्यधारा में उन्होंने ग्रपनी क्षमता ग्रौर सामर्थ्य के ग्रनुसार वैदग्धपूर्ण तथा उल्टेसीधे स्वर मिलाये, निर्गुण काव्यधारा की ग्रटपटी वाणी में ग्रपने स्वरों का योग देकर ज्ञान, गुरु तथा योग-मिहमा के गीत गाये, कृष्ण तथा राम की भिन्त उनके जीवन में माधुर्य तथा श्रद्धा बनकर व्याप्त हो गई, ग्रौर उसकी ग्रभिव्यक्ति में नारी की उच्चतम से लेकर साधारणतम ग्रनुभूतियाँ कृष्ण काव्य तथा राम काव्य बन विखर गई। भिन्त युग की केवल प्रेममार्गी शाखा ही नारी के योग से सर्वथा

वंचित है।

रीति युग में, नारी का परिसीमित जीवन काव्य के स्राचार्यत्व पक्ष में योग न दे सका, परन्तु उन्मुक्त श्रृंगार की स्वच्छन्द स्रभिव्यक्ति में भी उन्होंने यथाशक्ति योग दिया। हिन्दी काव्य की इन विशिष्ट धाराश्रों के स्रतिरिक्त स्रनेक स्फुट विषयों पर भी स्त्रियों ने रचनायें कीं।

निष्कर्ष यह कि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरगा ही नहीं रही है, उसने सर्जन में भी सहयोग दिया है । यह सत्य है कि नारी वीर काव्य काल में गौरव की प्रतीक बन युद्ध की प्रेरेंगा बनी, जिससे अनेक श्रृंगारात्मक शौर्य काव्यों की रचना हुई । निर्गुणी भक्तों ने ग्रात्मपीड़नजन्य कृष्ठाग्रों की म्रभिव्यक्ति नारी के नखिशख पर वीभत्सता के म्रारोपएए द्वारा म्रपने दिल के फफोले फोडे। कब्सा भक्तों ने स्त्री के सातु रूप, प्रेयसी रूप तथा पतनी रूप के ब्रारोपसा क्षारा भगवान की प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय की निस्पृहता की विजय घोषित की. रामभक्तों ने, नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ रामभक्त तुलसी ने नारी पात्रों के माध्यम से स्त्रियों के स्रादशों की स्थापना तो की ही, साथ ही नारी भत्सनास्रों द्वारा तत्कालीन सामाजिक विषमता की गहरी जड़ों का भी परिचय दिया, श्रौर श्रृंगारयुगीन नारी तो जीवन के श्रन्य स्थूल उपकर गों की भाँति ही उपभोग्य पदार्थ बनकर काव्य में नायिका-भेद के श्रनेक रूपों में व्यक्त की गई, इस प्रकार साहित्य-सर्जन का समस्त श्रेय तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरिंगा को है। यद्यपि इस प्रेरिंगा के मूल में उसके स्वतन्त्र ग्रस्तित्व की मान्यता का अभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकीए। से उसे देखा उसी की ग्रिभिव्यक्ति काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा श्रचेतन प्रेरााा भी सर्वथा मृत्यहीत नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी मस्तिष्क सम्पन्न मानुषी की अपेक्षा देहधारिए। काष्ठपुतलिका रही है, जिसे पुरुष परिचालक ने अपनी इच्छानुसार गति तथा रूप प्रदान कर ग्रनेक कौतुक प्रदर्शन किये हैं। नारी का साहित्य ख्रष्टा रूप भी उपेक्षणीय नहीं। प्रेररणा के इस रूप के अतिरिक्त स्रष्टा के रूप में भी नारी का योग महत्त्वपूर्ण है। मध्यकालीन साहित्य का कोई भी ग्रंश उसके सफल ग्रथवा ग्रसफल स्पर्श से वंचित नहीं है। तत्कालीन नारी की विषम परिस्थितियों तथा बिवश भावनाध्रों की विद्यमानता में कात्य के क्षेत्र में उसका प्रयास यदि श्राश्चर्य की नहीं तो सराहता की वस्तु ग्रवश्य है ।

परिमाण की दृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देह का श्रवसर नहीं है। हिन्दी के श्रारम्भ काल से लेकर सम्वत् १६०० तक जितनी कविपित्रियों तथा उनके साहित्य का उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के योग का साक्षी है। परिस्थितियों की विषमताश्लों के मध्य स्त्रियों का काव्य का रचना-प्रयास ही एक ग्राहचर्य का विषय है, परन्तु हिन्दी काव्य की प्रायः सभी मुख्य प्रवृत्तियों में उनके स्वर मिलते हैं। डिंगल भाषा में भीमा की विदग्धता, निर्मुण काव्यधारा में सहजो- बाई, दयाबाई के उपदेशात्मक काव्य, कृष्ण काव्यधारा में मीरा की व्यथित ग्रात्मा की पुकार, राम काव्य की गम्भीरता में प्रेमसखी की ग्रनुरागमयी माधुरी का समावेश तथा श्रृंगार काव्य की स्थूलता में प्रवीग्राराय ग्रौर शेख का मांसल योग ग्रौर इधर स्फुट काव्य में रत्नावली ग्रौर साई के नीति विषयक पद ग्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं।

जहाँ तक काव्य-गुरा का प्रश्न है, यह एक ध्यान देने की वस्तु है कि नीति तथा मक्तक काव्य-रचना में ही स्त्री का योग प्रधान रूप में रहा है। गीतिकाव्य व्यक्तिपरक होता है, ग्रतः ग्रनुभूतियों की तीव्रला ग्रीर प्रबलता हो उसमें ग्रावश्यक होती है, क्षिण्क मनः स्थितियों का शब्दबद्ध व्यक्तीकरण ही गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्व हैं। यों तो श्राचार्यों ने गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्वों का उल्लेख किया है, परन्तु उसका प्रारातत्त्व है श्रात्मा-भिन्यक्ति। यह जितनी तीव्र ग्रौर प्रबल होगी गीतिकाच्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। इस दृष्टि से मीरा गीतिकाव्य की सर्वश्रेष्ठ लेखिका सिद्ध होती है, उनकी व्यथासिक्त पदावली की तीवता के समक्ष सूर तथा तुलसी के गीत भी नहीं ठहरते। मीरा के काव्य में उनके सहज भावातिरेकों की श्रभिव्यक्ति तथ श्रात्मानुभूति वेदना का चित्रएा है। श्रतः उनके गीतों की पंक्तियाँ हमारे हृदय के ग्रणु-ग्रणु में रम जाती हैं। सूर के गीतों में ग्रनुभृतियों की कमी नहीं, भाषा का माधुर्य श्रीर कला-सौष्ठव उनमें मीरा से कहीं श्रधिक है, पर श्रनुभृति की तीव्रता श्रीर तन्मयता तथा श्रात्मा की वह काँपती श्रावाज जो हृदय से निकल-कर सीधी हृदय को बींध देती हैं, सूर से कहीं श्रधिक मीरा में है। तुलसी का काव्य जीवन-व्यापी है, उसमें जीवन की सार्वभौमता का विज्ञद चित्रगा है, ग्रौर कला की दृष्टि से तो तुलसी श्राचार्य कवि थे, फिर भी गीति तत्व उनमें मीरा के बराबर नहीं है। उनका **ग्रनुभृति क्षेत्र कहीं ग्रधिक व्यापक है । वे विराट ग्रौर कोमल को ग्रपने स्वरों में बाँध** सकते हैं, परन्तु तीव्रता की दृष्टि से वे मीरा से बहुत पीछे हैं। तुलसी के विनय पदों में उनके ग्रपार्थिव ग्रालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न कर देने की शक्ति है, परन्त चिरन्तन अपूर्ण मानव-भावनाग्रों की कातर व्यग्रता का उनमें स्रभाव है। वर्तमान युग की सर्वश्रेष्ठ गीतिकार महादेवी जी के शब्दों में मीरा की व्यथासिक्त पदावली सारे गीत जगत की सम्राज्ञी ही कही जाने योग्य है।

मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की मीरा का-सा श्रमृत स्वर तो नहीं है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर कुँवरि, शेख, प्रवीग्णराय इत्यादि कवियित्रियों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उच्च स्तर पर श्राता है। भाव-समृद्धि, कला-वैदग्ध तथा काव्य के श्रन्य श्रावश्यक उपकरण यद्यपि एक ही कवियत्री के काव्य में एक साथ नहीं मिलते, परन्तु इन सभी तत्त्वों का श्रनुपात सर्वांशतः कम नहीं है। भीमा श्रौर प्रवीरणराय का वैदग्ध्य, शेख की कला, राधावल्लभ सम्प्रदाय की श्रनुयायिनी राजस्थान की श्रनेक कवियित्रियों के श्र-पुराग की सरस श्रभिव्यक्ति का हिन्दी काव्य के साहित्य में श्रपना स्थान है।

गीतिकाच्य में स्त्रियों द्वारा रचित साहित्य के परिमाण तथा गुए पर एक दृष्टिपात करने से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि मोरा को भ्रलौकिक प्रतिभा मध्यकालीन साहित्य में अपवादस्वरूप है तथा द्वितीय श्रेणी की उन कवियित्रियों की संख्या भी श्रिधिक नहीं है जिनकी रचनाओं में कला-सौष्ठव तथा प्रतिभा की चमक है। लगभग साठ-पैंसठ लेखिकाओं में से श्रिधिकांशतः ऐसी है जिनका काव्य भ्रत्यन्त साधारण कोटि का है, परन्तु प्रतिभा की चमक के भ्रभाव में भी वह तुकबन्दी मात्र से ऊँचे स्तर पर हैं। डिंगल की श्रनेक कवियित्रियाँ निर्णुण पंथ की इन्द्रामती, कृष्ण काव्य की कृष्णवती इत्यादि, राम काव्यधारा की प्रताप कुँविर बाई तथा तुलछराय भ्रत्यन्त साधारण कोटि के काव्य की प्रणोतायें हैं, परन्तु उनके काव्य को तुकबन्दीमान्न भी नहीं माना जा सकता। अधिकांशतः मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ इसी साधारण काव्य की श्रेणी के श्रन्तर्गत समाविष्ट की जा सकती हैं।

प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र में, विषय की व्यापकता तथा गहनता, जीवन के प्रति वस्तुपरक एव गम्भीर दृष्टिकोए। तथा काव्य-शैली की प्रयेक्षाकृत दुष्ट्हता के कारए। स्त्री विशेष योग न दे सकी। मध्यकालीन नारी जीवन की समग्रता को प्रात्म-सात् करने में ग्रसमर्थ थी। उसके जीवन की परिसीमाग्रों ने उसे भी व्यक्तिपरक बना दिया था, ग्रतः गीतिकाव्य के व्यक्तिपरक विषय का निर्वाह तो उसके लिए सरल था, परन्तु प्रबन्ध काव्यों की व्यापक जीवन दृष्टि के साथ सामजस्य स्थापन उसके लिए किटन था। विषय की व्यापकता का निर्वाह, परम्परागत विश्वासों पर ग्राधृत कार्य-कलापों का निबन्धन तथा स्फीत ग्रीर परिमार्जित शैली का प्रयोग उनकी क्षमता से बाहर की बातें थीं। प्रबन्ध काव्य की वस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक ग्रनुभूति तथा गम्भीर शैली का सामंजस्य नारी के व्यक्तिपरक ग्रस्तित्व, सीमित भावना क्षेत्र तथा ग्रगम्भीर वातावरए। के साथ होना कठिन था, ग्रतः प्रबन्ध काव्य की रचना वह न कर सकी।

उपर्युक्त कविषित्रियों के ग्रितिरिक्त एक ग्रन्य वर्ग उन कविषित्रियों का भी है जिनकी रचनाश्रों का मूल्य काव्य का कसौटी पर शून्य से बहुत श्रिधिक नहीं ठहरेगा, जिन्हें काव्य की संज्ञा देना भी उचित नहीं ज्ञात होता। इस युग में उन रचनाश्रों को काव्य के ग्रन्तर्गत रखने की तो बात ही क्या, उन्हें निर्थक प्रलापमात्र ही माना जायगा, परन्तु मध्यकालीन नारी-भावनाश्रों की प्रलाप रूप में ग्रिभिच्यक्ति भी सारहीन नहीं है। परिसीमित, ग्रविकसित तथा कुंठित भावनाश्रों की उपहासप्रद ग्रिभिव्यक्ति

का भी ग्रपना मूल्य होता है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में इनके लिए तो यही कहा जा सकता है—

"इनके भी मन श्रौर भाव हैं किन्तु नहीं वैसी वाग्गी।"

जिस प्रकार सिन्धु की विशाल और भीमकाय लहरों में सरिताश्रों की नन्हीं-नन्हीं उमियां इस प्रकार खो जाती हैं कि उनका स्वतन्त्र ग्रस्तित्व प्रायः नगण्य हो जाता है उसी प्रकार भारतीय जीवन-व्यवस्था के पौरुष प्रधान रूप म नारी का व्यक्तित्व इस प्रकार विलीन हो गया कि उसके पृथक ग्रस्तित्व का प्रायः लोप ही हो गया। यदि कहीं सिन्धु ने उन उमियों को ग्रपने में लय कर उनके स्वतन्त्र परिचालन का ग्रवसर दिया है, या उनकी प्रखरता स्वयं ही ग्रपना ग्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो सकी है, तो वहीं नारी का व्यक्तित्व कुछ विकास प्राप्त कर सका है। परन्तु परि-सीमाग्रों ग्रौर कुंठाग्रों की कंका के भोंकों से ग्रस्थिर इस दीपशिखा में भी इतन। ग्रालोक है कि उसके प्रकाश का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व स्वीकार किया जाय।

# परिशिष्ट १

सम्वत् १६०० के पश्चात् भी प्रायः समस्त काव्यधाराश्चों में योग देने वाला ग्रमेक कवियित्रियाँ हुईं। विषय की काल-सीमा से बाहर होने तथा विस्तार-भय के कारण उनकी विस्तृत विवेचना ग्रसम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विषय ग्रधूरा ही रह जाता है। ग्रतः सम्वत् १६०० से १६५० तक की कवियित्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस परिशिष्ट में करके सन्तोष कर लेना पड़ा है। डिंगल की किसी कवियत्री की रचना इस काल-परिधि के ग्रन्तगर्त नहीं ग्राती।

कृष्ण काव्य की कई रचियित्रियों का उल्लेख इस युग में प्राप्त होता है। रचनाकाल पर ग्राधृत कमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है—

जीमन महाराज की माँ—श्री बड़श्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इनके द्वारा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्त हुग्रा है। इसमें बज के भिन्न-भिन्न स्थानों—गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामवन, बरसाना नंदगाँव, मांठ ग्रौर वृन्दावन ग्रादि की महिमा का वर्गान है। इनकी भाषा पर गुजराती का प्रभाव है।

गिरिराज कुँ वरि—ये भरतपुर की राजमात। थीं। इन्होंन श्री ब्रजराज विलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटेश्वर प्रेस में छपी है। इनकी किवता की भाषा परिमार्जित ग्रौर परिष्कृत तथा भाव गम्भीर हैं। उनमें कृष्ण के प्रति उत्कट ग्रमन्य भिवत की ग्रभिव्यंजना है।

जुगल प्रिया—ये टीकमगढ़ की राजकन्या तथा छतरपुर नरेश विश्वनाथिंसह जू देव की धर्मपत्नी थीं। बचपन से ही उनके हृदय में उत्कट भिवत के बीज उनकी मां के प्रभाव से अंकुरित हो गये थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब धर्मों की रूपरेखा से जान प्राप्त करने की चेट्टा की थी। वैष्णव मत की समस्त शाखाओं तथा शैव मत के सिद्धान्तों का उन्होंने अनुशीलन किया था। भिवत के भावेश में वे भावपूर्ण पदों की रचना करती थीं। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ है, इनकी उत्कट भिवत तथा उनके प्रति अपनी विशेष आस्था का उल्लेख श्री वियोगी हिर ने अपनी आत्मकथा 'मेरा जीवन प्रवाह' में किया है। उनका काव्य कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ पदों के साथ रखा जा सकता है।

रघुवश कुमारी—इन्होंने भितत विषयक पदों की रचना की है। अधा-निरूपण, राम भितत इत्यादि का प्रभाव भी उनके काव्य पर है, परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा पर उनकी विशेष ग्रास्था है। लौकिक जीवन में ग्रास्तिकता की प्रेरणा पर उन्हें विश्वास है और उसी को व्यक्त करना उनका श्रभीब्ट ज्ञात होता है। श्रभिव्यंजना सरस, प्रौढ़ श्रौर सबल हैं तथा भिक्त-भाव में माधुर्य तथा सारत्य की श्रपेक्षा गाम्भीर्य श्रिधिक है।

इस काल की राम काव्य रचित्रियों का संक्षित्त उल्लेख इस प्रकार है— बाचेलां विष्णु प्रसाद कुँ विरि—ये रीवां के महाराज रघुराज सिंह जी की सुपुत्री थीं। इनके पिता अनेक कवियों के आश्रयदाता तथा एक वैष्णव भक्त थे, इनके द्वारा रचित तीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। (१) अवध विलास, (२) कृष्ण विलास श्रौर (३) राधाविलास। अवध विलास की रचना दोहों तथा चौपाइयों की शैली में की गई है। इसमें रामचन्द्र के चरित्र तथा महिमा का वर्णन है। कृष्ण विलास पद शैली में तथा राधा रास विलास गद्य तथा पद्य का संयुक्त शैली में रचित है। कविता सुन्दर तथा शैली प्रांजल है।

रामिप्रया—इनका नाम रानी रघुराज कुँवरि था, रामिप्रया इनका उपनाम था। ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप वहादुर सिंह जो की पत्नी थीं। राम तथा कृष्ण दोनों ही उनके उपास्य थे, पर राम पर इनकी विशेष ग्रास्था थी। इनकी रचनाग्रों का संग्रह रामिप्रया विलास के नाम से प्रकाशित हुन्ना है। कविता में गम्भीर माधुर्य की व्यंजना है ग्रीर भाषा सुन्दर संस्कृतमयी बजभाषा है।

रत्न कुँवरि बाइ—यह राम भक्त तथा राम काव्य की कवियत्री प्रताप कुँवरि की भतीजी थीं। प्रताप कुँवरि जी का विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन्होंने भी राम के रूप-वर्णन तथा महिमा के गान में मुक्तक पदों की रचना की है। राम के चरित्र के अनुरूप गाम्भीर्य का ग्रभाव है, परन्तु रिसकता की श्रभिव्यक्ति में माधुर्य का ग्रभाव नहीं है।

चन्द्रक्ता बाई—चन्द्रकला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल की नारी द्वारा सींजत साहित्य में सर्वश्रेष्ट है। चन्द्रकला एक दासीपुत्री थीं, ग्रपनी माता के ग्राश्रय-दाता श्री गुलावसिंह जी के सम्पर्क में ग्राकर उनकी कृपा से उन्हें काव्य-शिक्त प्राप्त हुई थी। इनका ग्राविर्भाव समस्या-पूर्ति के युग में हुग्रा था, ग्रौर विविध समस्या-पूर्तियों के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप में इन्हें बहुत से मानपत्र तथा उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। इन्हें सीतापुर के कविमण्डल की ग्रोर से 'वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी। इनकी कविता में शृंगार की सरस ग्रीभव्यंजना ग्रलंकृत तथा परिष्कृत भाषा में है।

मुश्तरी—इनका रचनाकाल सम्वत १६५० के लगभग माना जा सकता है। ये लखनऊ की किसी वेक्या की पुत्री थीं। होली खम्माच इत्यादि के हल्के पदों की रचना की है जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं है।

इसके श्रतिरिक्त ग्रन्य विषयों पर भी रचना की है, देश-प्रेम, पति-

भिनत, स्त्री के स्रादर्श तथा कर्त्तव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय हैं।

राजरानी देवी—ये हिन्दी के प्रसिद्ध कलाकार श्री रामकुमार वर्मा की माता थीं। इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुक्ता नाम की रचनायें की हैं। शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ीबोली का प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है। कल्पना भी श्रच्छी है। इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाजित हुए थे।

सरस्वती देवी—ये शारदा नाम से काव्य-रचना करती थीं। इनके श्रनेक ग्रंथ प्रकाश में श्राये हैं। सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा शतक, विनताबंध, मनमौज तथा सन्मार्ग प्रदर्शनी उनकी पुस्तकों के नाम हैं। श्रृंगार की भी कुछ रचनायें उन्होंने की हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

दीप कुँ वर्षर—इनके लिखे हुए एक ग्रंथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता है। इनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि की है।

विरंजी कुँवरि—इनके द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। इसमें इन्होंने पतिव्रत धर्म की विद्याद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णन किया है। इनकी भाषा ब्रजभाषा है तथा उसमें ग्रनेक मात्रिक तथा वर्णिक छंदों के प्रयोग मिलते हैं। काव्य की दृष्टि से ग्रंथ ग्रधिक महत्त्व का नहीं है।

रमा देवी--इनकी समस्या-पूर्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पत्र रिसक मित्र में छपती थीं, इनके ग्रंथ का नाम अबला पुकार तथा रमा विनोद है। बजभाषा तथा खडी-बोली दोनों ही का प्रयोग करती हैं। अवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता है। कविता साधारण कोटि की है।

द्युं देलावाला—ये हिन्दी के प्रसिद्ध किव तथा ग्रालोचक लाला भगवानदीन की पत्नी थीं। पति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा उन्हीं की कृपा तथा सद्भावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सीखी। फिर तो इनकी किव-तायें ग्रनेक पत्र-पित्रकाग्रों में प्रकाशित होने लगीं। इनकी ग्रधिकांश कविताग्रों का संग्रह बाला-विचार में हैं। ग्रकाल मृत्यु के कारण उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास न हो सका।

# परिशिष्ट २

# आधुनिक युग की प्रमुख लेखिका ई

इस संक्षिप्त विवेचना में स्राधृनिक साहित्य की समस्त लेखिकास्रों द्वारा रिचत काच्य का स्राभास देना स्रनन्त स्राकाश को रज्ज्बद्ध करने के समान स्रसम्भव है, परन्तु मुख्य विषय की स्रग्रभूमि की पूर्ण रूप से उपेक्षा भी सर्वथा न्यायसंगत नहीं है। स्रतः स्राधुनिक युग की विशिष्ट काव्यधारास्रों तथा साहित्य के विभिन्न स्रंगों में स्त्रियों के योग का संक्षिप्त स्राभास इस परिशिष्ट में दे दिया गया है।

मध्यकालीन मूर्च्छना के पश्चात् भारतीय मानस में चेतना के लक्षरा दृष्टिगत हुए। ग्रंग्रेज़ी राज्य की स्थापना, शिक्षा-प्रचार, बोद्धिक उन्नति के साधनों की सुलभता इत्यादि से भारतीयों की संकीर्ग भावनाथ्रों को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुन्ना। राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक जागरण विभिन्न ग्रान्दोलनों के रूप में देशव्यापी बन गया तथा समाज की इकाइयाँ समाज तथा राष्ट्र में ग्रपना महत्त्व समक्षते लगीं।

चेतना की इस लहर के स्पर्श से तत्कालीन नारी, जो वासना के विषधरों की फुँकार से मृतप्रायः हो रही थी, कुछ चंतन्यावस्था में ग्राई, सामाजिक विषमताओं तथा कुरीतियों के खंडन-मंडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुग्रा। जीवन की सम्पूर्ण सुविधायें तो उसे नहीं मिल पाई, परन्तु जीवन का ग्रधिकार श्रवहय मिल गया था। क्रमशः यह चेतना नारी-जीवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, युग तथा राष्ट्र के निर्माण में उनके महत्त्व की मान्यता स्वीकार कर लो गई ग्रौर राजनीतिक ग्रान्दोलनों में उनके सिक्रय सहयाग ने नारी की क्षमता की घोषणा की। एक ग्रौर कान्तिकारी दल की ग्रनेक बालाओं ने नारी की शारीरिक क्षमता का परिचय दिया, दूसरी ग्रौर सत्याग्रह ग्रान्दोलन में उनके धैर्य, साहस ग्रौर बिलदान की कहानियाँ ग्रमर हो गई। युगों तक केवल कामिनी रूप में जीवित रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा।

राष्ट्र की भावना की छाया युग के साहित्य पर पड़ती है। साहित्य भी श्रव सामन्तों का प्रशस्तिगान मात्र न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का पर्याय है, श्रौर साहित्य जीवन की ग्रभिच्यक्ति, ग्रतः जीवन की प्रगति के साथ साहित्य की रूपरेखा भी बदल गई। रीतिकाल की श्रुंगार-भावना ही ग्रव काव्य का विषय नहीं रह गई, जीवन के ग्रनेकमुखी भावनाग्रों की ग्रभिच्यक्ति साहित्य में हुई।

ग्रसहयोग ग्रान्दोलन के काल में समिष्ट के हित के लिए व्यष्टि के बौलदान

की भावना का प्रचार हो रहा था, ग्रतः साहित्य में भी उसी समिष्टमूलक जीवन वर्शन की ग्रभिव्यक्ति हुई। वैयक्तिक प्रेम का स्थान देशप्रेम तथा राष्ट्रप्रेम ने ले लिया ग्रौर हिन्दी काव्य देशप्रेम की भावना से प्लावित हो गया। राष्ट्रीय ग्रान्दोन लों में तो स्त्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया ही था। साहित्य की यह घारा भी स्त्रियों के काव्य-सर्जन से वंचित नहीं रही। ग्रनेक स्त्रियों के स्वर देशप्रेम के गीतों में गुंजरित हो उठे। राष्ट्रीय काव्य रचितायों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वप्रमुख थीं। उन्होंने ग्रोज तथा करुरण रस से पूर्ण ग्रनेक किवताग्रों की रचना की। भाँसी की रानी की लोकप्रियता के साथ उनका नाम ग्रमर हो गया है। देश के प्रति कर्त्तव्य-भावना को नारी की भिगनी, मातृ तथा प्रेयसी भावना के साथ समन्वित कर उन्होंने कर्त्तव्य तथा भावना का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित किया है। देशप्रेम की किवताग्रों के ग्रितिरिक्त उन्होंने वात्सल्य रस की भी सुन्दर किवतायें लिखी हैं। उनकी किवताग्रों का संग्रह मुकुल नाम से प्रकाशित हुन्ना है।

राष्ट्रीय काव्य लेखिका आं में तोरन देवी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनकी किवताओं में बिलदान, कर्म, जागृति तथा श्रोज का संदेश है। जागृति इनकी किवताओं का सुन्दर संकलन है। इनके श्रतिरिक्त श्रीमती विद्यावती को किल तथा श्रीमती रामेश्वरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपूर्ण हैं। श्रन्य छोटी-छोटी श्रनेक लेखिकाओं का उल्लेख विस्तार-भय से नहीं दिया जा सकता।

हिन्दी काव्य की दूसरी मुख्य धारा है छायावाद की। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कि जयशंकर प्रसाद तथा सुमित्रामन्दन पंत के साथ महादेवी जी का नाम, शताब्दियों के पश्चात् वैदिककालीन ज्ञान ग्रधिकारिए। श्रद्धा, घोषा तथा लोपा-मुद्रा इत्यादि के इतिहास की ग्रावृत्ति करता है। इस संक्षिप्त विवेचन में महादेवी जी के व्यक्तित्व तथा काव्य के विषय में स्वतन्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरी ग्रपार श्रद्धा को स्वीकृत नहीं। हाँ, एक ग्रालोचक के शब्दों में उनके व्यक्तित्व तथा साहित्यिक काव्य व्यक्तित्व का वर्णन ग्रप्रासंगिक न होगा। "महादेवी नहीं, वेदना मानो साकार हो गई है, ज्ञान मूर्ति मानो रसपूर्ण होकर ग्रवतीर्ण हुई है, स्वर्ग की उज्ज्वल ग्रात्मा मानो पृथ्वी के ग्रांसुग्रों की मन्दाकिनी में स्नान करने ग्राई है।"

भार हल्का करने को भी लिखते हैं। प्रेमगीतों की गराना इसी काव्यधारा के प्रन्तर्गत की जाता है। हिन्दी में प्रनेक स्त्रियों ने गीतिकाव्य की रचना की है। तारादेवी पांडेय, विद्यावती कोकिल, स्वर्गीया रामेश्वरी गोयल, होमवती देवी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा इत्यादि के नाम सफल गीतिकाव्य लेखिकाश्रों के रूप में लिये जा सकते हैं। इन कवियित्रियों द्वारा रचित गीतों के प्रनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। सुश्री तारा पांडेय की वेणुकी शुक-पिक, सीकर तथा उत्सर्ग सुन्दर काव्य-संकलन हैं। श्रीमती होमवती देवी की प्रतिछाया, उद्गार श्रीर श्रवं भी गीतिकाव्य के इतिहास में स्मरणीय ग्रंथ हैं। श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की प्रतिभा विहाग श्राशापर्व तथा पंथिनी के गीतों में व्यक्त है।

गीतिकाव्य रचना के स्रितिरक्त हिन्दी का गद्य काव्य भी नारी की भावुक करुपनाश्चों तथा सज्जापूर्ण स्रिभव्यक्ति से वंचित नहीं है। श्रीमती दिनेशनिदनी का हिन्दी के गद्य काव्य में विशिष्ट स्थान है। उनके गद्यगीतों में यद्यपि दार्शितक गाम्भीर्य महीं है, परन्तु उसकी स्निग्ध भावनाश्चों में स्नाकर्षक सौन्दर्य है। जिसका सम्पूर्ण श्रेय उनकी भावुक करुपना तथा कोमल स्नुभूतियों के स्नुष्ट्य सुन्दर तथा श्रुति मधुर शैली को है। उनके गद्य गीत मौक्तिक माल, शारदीया, शबनम, दुपहरिया के फूल इत्यादि संकलनों में प्रकाशित हुए हैं। तारा पांडे द्वारा रचित गद्यगीत भी सुन्दर है। रेखायें नाम से उनका संकलन भी प्रकाशित हुस्रा है।

प्राधुनिक काव्य की विविध प्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के स्वर उसकी सामर्थ्य के प्रमुसार मिलते ही हैं, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पूर्ण सहयोग है। हिन्दी गद्य के ग्राविर्भाव के ग्रारम्भ काल में, स्त्रियों द्वारा रचित गद्य का रूप उपदेशात्मक तथा प्रचारात्मक हैं, जो ग्रार्थसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपदेश, चेतावनी तथा शिक्षाओं इत्यादि के रूप में प्रकाश में ग्राये। इस प्रकार का मुख्य लेखिकायें ग्रधिकांशतः ग्रार्थसमाजी थीं। श्रीमती शकुन्तला द्वारा रचित चेतावनी तथा श्रीमती वेदकुमारा द्वारा रचित छोटा मुँह बड़ी बात इस प्रकार की रचनाओं के उदाहरणस्वरूप ला जा सकती हैं। वोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को धार्मिक तथा सामाजिक ग्राचार सम्बन्धी उपदेश दिये गये हैं। इसके ग्रातिरक्त हरदेवी शर्मा द्वारा रचित स्त्रियों पर सामाजिक ग्रन्थाय, रमाबाई सरस्वती की ग्रात्मकथा इत्यादि पुस्तकें ग्रारम्भकालीन गद्य साहित्य में स्त्रियों के प्रयासस्वरूप लिये जा सकते हैं। चन्दावती लखनपाल के ग्रनेक समस्यामूलक निबन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दी के कहानी तथा उपन्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया। कहानी साहित्य के युग-प्रवर्तक प्रेमचन्द जी की धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी को भी प्रथम कहानी लेखिका होने का श्रेय प्रवान किया जा सकता है। उनकी समकालीन ग्रनेक

स्त्रियों ने कहानी कें क्षेत्र में पदार्पण किया, परन्तु प्रेमचन्द जी की प्रतिभा के स्पर्श से परिमार्जित उनकी लेखन-शक्ति के समक्ष ग्रन्य स्त्रियों की रचनायें उतना प्रचार नहीं पा सकीं। शिवरानी देवी जी की ग्रनेक कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं में निकलती रहती थीं, प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पश्चात् उनका 'प्रेमचन्द घर में' हिन्दी समाज के महान् साहित्य-कार के जीवन-संस्मरण के रूप में ग्रमर रहेगा। नारी-हृदय तथा कौमुदी उनके मुख्य ग्रंथ हैं।

ग्राधुनिक युग में कहानी-लेखकों तथा लेखिकाग्रों की बाढ़-सी ग्रा गई है। ग्रनेक लेखिकाग्रों की कहानियाँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रों में यत्र-तत्र प्रकाशित होती रहती हैं, परन्तु उनमें से कई हिन्दी के कहानी जगत् में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी कहानियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सर्वप्रमुख हैं श्रीमती कमला चौधरी। इनकी कहानियाँ यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाम्रों में तो प्रकाशित होती ही रहती हैं। पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी मनो-वैज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाम्रों के समकक्ष हैं। हिन्दी कथा जगत् की दूसरी लोकप्रिय तारिका है श्रीमती उषा मित्रा, इनकी कहानियों का प्रमुख ग्राकर्षण है उनकी मधुर कल्पना तथा ग्रलंकृत काव्यमयी भाषा। कान्यपूर्ण भाषा में गुँथी हुई गाथा, कान्य तथा कहानी का संयुक्त रूप प्रतीत होती है। उनकी कहानियों का संग्रह मेघ मल्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। उषा देवी मित्रा के उपन्यास हिन्दी के उपन्यास जगत में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह कहना श्रन्पयुक्त न होगा कि उषा देवी मित्रा ही हिन्दी जगत् की उपन्यास-लेखिका हैं। कहानी तथा कविता के क्षेत्र में तो अनेक स्त्रियों की रचनायें प्राप्त होती हैं। परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में नारी साहित्य के नाम पर केवल उषा जी के उपन्यास उषाकालीन नभ के परिमित नक्षत्रों की भाँति दिखाई देते हैं। उनके उपन्यास पिया, वचन का मोल तथा ग्रावाज जीवन की मुस्कान उपन्यास जगत् की विशिष्ट रचनायें हैं। सान्ध्य, पूरवी तथा पथचारी भी उनके सुन्दर ग्रंथ हैं। कहानी क्षेत्र की ग्रन्य प्रमुख लेखिकायें हें — होमवती देवी, सुभद्राकुमारी चौहान तथा चन्द्रकिरए। सौनरिक्सा । होमवती देवी भ्रपनी कहानियों का विषय अधिकतर नारी-जगत् तथा नारी-जीवन की अनेक समस्यात्रों से लेती हैं उनमें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हैं। उनकी कहानियों का संग्रह घरोहर नाम से प्रकाशित हुग्रा है। स्वर्गीया मुभद्राकुमारी चौहान की कहानियाँ भी सुन्दर तथा स्वाभाविक हैं। उनका संकलन बिखरे मोती के नाम से प्रकाशित हुआ है।

श्रीमती चन्द्रिकरण सौनरेक्सा कहानी जगत् की नवीनतम तारिकाग्रों में से हैं। उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ ग्रपने कटु सत्यों तथा मधुर ग्रनुभूतियों के साथ

व्यक्त है। उनके पात्र समाज के शोषित वर्ग के हैं। प्रगतिवादी सिद्धान्तों के श्रनुसारे वे समाज के श्रमुन्दर तथा श्रशिष्ट श्रंश का नग्न चित्रण कर उसे शिष्ट तथा सुन्दर बनाना चाहती हैं। श्रादमखोर उनकी कहानियों का संग्रह है।

कहानी तथा उपन्यास के ग्रितिरक्त संस्मरएों, रेखाचित्रों तथा निबन्ध रचना में भी उन्होंने भाग लिया है। श्रीमती सुभद्राकुमारी के सीधे-सादे चित्र, हीरादेवा चतुर्वेदी, सत्यवती इत्यादि ग्रनेक लेखिकाग्रों के विविध विषयों पर लिखे हुए लेख इसके उदाहरए। हैं, परन्तु इन समस्त लेखिकाग्रों की रचनाग्रों के ग्रालोक के मध्य श्रीमती महादेवी जी की दिव्य प्रतिभा ध्रुवतारे की भौति ग्रालोकित दिखाई देती हैं। ग्रतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएँ के चित्र उसके व्यक्तित्व के परिचायक हैं ग्रौर श्रृंखला की कड़ियों में नारी-हृदय की व्यथा तथा नारी-जीवन की करुए। गाथा का बौद्धिक विश्लेषए। है। वह ग्रालोचिका भी हैं। उनके काव्य ग्रंथों के ग्रारम्भ में लिखी हुई भूमिकायें गम्भीर ग्रालोचना-शिक्त की प्रतीक है।

महादेवी जी का साहित्य स्वतन्त्र गवेषगा का विषय है। उनकी ग्रसीम प्रतिभा के ग्रणुमात्र का ग्राभास देने के लिए भी इस सीमित व्याख्या में क्षमता नहीं है।

इस प्रकार सम्वत् १६५० से ग्रद्य पर्यन्त के हिन्दी साहित्य के विविध ग्रंगों में महिलाग्रों द्वारा सर्जित साहित्य का महत्त्वपूर्ण ग्रस्तित्व है। उसके विस्तृत परिचय तथा स्वतन्त्र व्याख्या में एक वृहद् ग्रंथ की रचना हो सकती है।

# नामानुक्रमशिका

श्र

श्रक्वर ३१, ३६, ११३, १६६, २४०,

२४१

श्रगराजी ३५

श्रवलदास २८, २६, ३०

श्रभयसिंह ३३

श्रमर्रासह ३१

श्रम्बपाली १

ग्रलबेली ग्रली १, १६३, १६६

श्रवन्ति सुन्दरी ३४६

ग्रक्षित १३

ग्रहमद खाँ २४६

आ

श्रालम २४३, २४४

श्रानन्दराम १६६

इ

इन्द्रामती ३, ७, ८३, ६१

इन्द्रजीत सिंह २४०, २४१

उ

उमा ७, ४६, ४८

उमादे २८, २६, ३०

उषा मित्र ३०७

ক্ষ

श्रंगिरस २०

क

कबीर ६, ४५, ५१, ५२, ५७, ५७, ५६, ६२,

६६, ७०, ७२, ७६, ७८

कमला चौधरी ३०७

कमलधारी सिंह, ४

करनदान ३३

कर्नल टाड १०५

कविरानी चौबे ४, २८६

काकरेची जी ४, ६, ३५

कादम्बरी १८

कुन्ती १६

कुम्भ १०५, १३१

कुशल ४

कृष्णदास १२३

कृष्णावती ३, ८, २११, २१३

केशवदास २४०, २४६, २४७

केशव-पुत्रवधू ६, २८८

ख

खगनिया ४, ६, २८६, २८८

ग

गंगाबाई ३, ८, १५८, १६३, २५४

गान्धारी १६

गार्गी १

गिरिराज कुँवरि ३०१

गिरिधर राय २५३, २६०, २६१

गोपालसिंह १६८

गोविन्दगिल्लाभाई १८६, १८७, १६३

गोयन्ददास २२६

गोविन्द दुबे १२३

गौरीशंकर स्रोक्ता १०६, ११५, १३२

गौरीशंकर द्विवेदी २२२, २२३

ग्रियर्सन ५

घ

घोषा १

च

चंडीदास १४८ चंद्रकला बाई ४, ३०२ चंद्रकिरण सौनरिक्सा ३०७ चंद्रगुप्त १८

चंद्रसखी २०६, २०८

चंद्रसेन ३५ चंपादे ४, ६, ३६, ३७

चरणदास ५१, ५२, ५३, ६०, ६२, ६४, ६७, ६६, ७४, ७६

चैतन्य देव १०८, १२१, १२५

छ

छत्र कुँवरि बाई ४, *५,* १६*५,* २०१ छत्रसाल ५४

ज

जयमल १०६ जयचन्द २३ जहाँगीर २३४ जायसी १४१, १५७ जार्ज मैंकमन १०६

जीमन महाराज की माँ ३, ३०१ जीवगोस्वामी १०८, १२२

जुगल प्रिया ३०१ जेठालाल वाडीलाल १०६

ज्योति प्रसाद मिश्र ४, ३६, ६७, १८६,

२८७

भ

भीमा ४, ६, २८, ३१

ਟ

्टेसीटरी ४, ३४, ३५

त

ताज २, ४, ८, १८४, १६३

तारा पांडे ३०६

तारक २७६

तासी ५

तीन तरंग ६, २५२

तुलसीवास ७६, ११३, २१७, २७६, २८१, २८६

तोरन देवी ३०५

द

दमयन्ती १४, १६

दयादास ७५, ७६

दयाबाई ३, ७, ५२, ६७, ८३ दयावती २७६

वाद्र ५६, ७६

दामोदरदास २२७

वाहर २३

दिनेशनंदिनी ३०६

दोनवन्धु २७६

वीपकुँवरि ३, ३०३

दुर्गावती २४६

देवीप्रसाद २, ४, २८, ३१, ३६, ३७, ३८, १०६, १०७, ११४, १३१.

१८६, १६६, २४८

द्रौपदी १४. १५

ध

धर्म कुँवरि ३ श्रुव स्वामिनी १८

न

नगेन्द्र डॉक्टर १०२, २३४, २३७

नरहरिदास ३५ \* नरोत्तम स्वामी १३२

नरोत्तमदास २०६

नानकदेव ७६

नारद १२, १६

नाथी ४, ६, ३४ नागरीदास १६४, १६६, १७४, १७८, १६८ निम्बार्क ११६, १२० नितम्बा १ नैना योगिनी ३, ६ नृसिंह २७६.

प

पजन कुँवरि ३, ८, २०८-२०६ पद्मा चारगो ४, ६, ३१-३३ परमःनन्द दास ६४ परशुराम चतुर्वेदी ११४, ११४, ११७, १५०, १५२

पलटू ४६
पाराशर १२, २०
पार्वती ७, ४६-५१
पूर्णदास २२७
पृथ्वीराज २३, ३६
पौलोमी शवी १३
प्रताप कुँवरि बाई ४, ६ २२६-२३१
प्रतापसिंह ३३
प्रमा उर वर्धन २१
प्रवीराराय पातुर ४, ६, २३६-२४६
प्रिया सखी ३, ६, १७१-१७४
प्रेम सखी २२२-२२६

G

बस्तसिंह १६६ बड़थ्वाल डॉक्टर ५२, ६७, ६३, १०८, ११४, १५८, १६३ बलवन्तसिंह १७४ बनीठनी जी ४, बर्नियर २३५

बारण २१

बाज बहादुर २४६, २४६, २५०, २२५ बारहट शंकर ३१ बांकावती ४, १६६-१७१, १७६ १६६ बिरंजी कुँविर ४, ३०३ बिरजू बाई ४, ३३-३४ बरेठू चारण २६ बीजावगी १०७ बुद्धांसह २६६ बुन्देला वाला ३०३ बृहस्पति १२ बजरत्नदास १०६, १०६, १११, ११४ ११६, १३२, १४५

भ

भगवानदास १६६ भाला जी साहू ३१ भोजराज ३४, १०६, ११५ स

मंगलदास ५१ मनु १२, १८ मधुकर शाह २२२ मधुर श्रली २२२ महादेवी २६२, ३०५, ३०८ महादेवी १८ महोपाल २३ माध्यी ८, २१३, २१५

माध्वाचार्य ११८, ११६, १२० मार्नासह ३८, मिस स्लेड १०६ मिश्रबन्धु २, १४८, १६३ मीराबाई ३, ४, ८, १०४-१४८, १८३,

१६३ मुग्रज्जम २५४ मुक्ताबाई ७
मुरलीधर चतुर्वेदी २७७
मुक्तरीबाई ४, ३०२
मेकालिफ़ ११३
मैत्रेपी १
मोहम्मद बिन क़ासिम २३

य

यमी वैवस्वती १३ याज्ञवल्क्य १२, १६, २०

₹

रघुवंश कुमारी ३०१ रत्नावली ४, ६, २७५-२८६ रत्न कुँवरि ३, ४, २०१-२०६ रत्नकुँवरि बाई ४, ३०२ रमा देवी ३०३ रहीम २८३ राजसिंह १७०, १७४ राजरानी देवी ३०३ राज्यश्री १८, २१ रामानुजाचार्य २२१ रामचन्द्र शुक्ल २ रामसिंह २०६ रामदास १२२ रामनरेश त्रिपाठी ५ राम प्रिया ४, ३०२ रायमल ११५ रारधरी जी ४, ३७-३८ राव बल्लू जी ३४ रसलान १८७ रूपमती बेगम ४, ६, २४८-२५१ रूप गोस्वामी ६७, १०८, १३५

रैदास १११-११२, ११४

ल

लहरराज ३६ लीलादे ३६ लोकनाथ चौबे २८६

व

वंशी ग्रली १६३, १६४ वल्लभाचार्य ६२, ६३, ६४, १०३, १०४, ११५, ११७, १२०, १२६

वात्स्यायन १६ वाल्मीकि १४ विद्वलनाथ १४ द-१६३ विद्यापति १०६, १४७ वियोगी हरि १३२ विश्पला १, १३ विष्णु १२, १६६, १६७ वीरां ४, ६, १६६-१६६ वीरमदेव १०७ वृषभान कुँवरि ३, १६३

श

शन्मुनाथ बहुगुना ११४, ११४, ११७ शहाबुद्दीन गौरी २३ शाहजहाँ ३४, ३२४ शिवरानी देवी ३०७ शिवसिंह ४, १०४, २४२ शिवप्रसाद सितारेहिन्द २०१ शुकदेव ४२ शेख ग्रहमद २४० शेख रंगरेजिन २, ३, ४, २४२-२७६ शेरसिंह १७४, श्री क्रुडिंगलाल डॉक्टर ११४, ११६, ११७, १२६ १३१, १३२

स

संयोगिता ४२

सत्यभामा १४
सरदार सिंह १७४
सरस्वता देवी ३०३
सहजो बाई ३-४, ७, ५१-६७, ६८, ६८, ७०, ७३, ७७, ८३, १३२
सांगा महाराणा १०६
साई ४, २६०-२६४
साखाली रानी ४, ६, ३४
सावित्री १४
सीता १४, १६
सुःदर कली ३, ४, ६, २७४, २७६
सुन्दर कुँवरि बाई ३, ४, ८, १७४, १८५

सभद्राकुमारी चौहान ३०४,३०८

सुमित्राकुमारी सिन्हा ३०६
सुरेन्द्रनाथ सेन १५६
सुरदास ७, ७६, १०६, १३७, १५७
सेवादास ४६
सोन कुँवरि ३, १६३
स्वर्ण लली ८, २१०-२११

₹

हर्ष २१
हरिजी रानी ४, ६, ३८-४१
हरिजी रानी ४, ६, ३८-४१
हरिजारायण १३२
हरिप्रसाद ५१
हरिराम व्यास ११२
हरिवंश व्यास १२३
हेमचन्द २५
होमवती देवी ३०६
ह्वेन सांग २१

## सहायक ग्रंथों की सूची

- १. नागरी प्रचारिए। सभा द्वारा प्रकाशित खोज-रिपोर्टे ।
- २. नागरी प्रचारिगो सभा द्वारा प्राप्त हस्तिलिखित ग्रंथों के विवरण (हस्तिलिखित प्रतियाँ)।
- ३. राजपूताना में हिन्दी ग्रन्थों की खोज
- ४. महिला मृदुबानी
- प्र. भक्तमाल
- ६. चौरासी वैष्णवन की वार्ता
- ७. दो सौ बावन वैष्णवन की वार्त्ता
- म्त्री कवि कौमुदी
- ६. मुसलमानों की हिन्दी-सेवा
- १०. हिन्दी के मुसलमान कवि
- ११. बुन्देल वैभव (दोनों भाग)
- १२. इस्त्वार दला (लितरे त्योर) इंदुई ए इंदुस्तानी
- १३. शिवसिंह सरोज
- १४. मूल गोसाई चरित
- १५. भक्त नामावली
- १६. कविता कौमुदी
- १७. राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा
- १८. मिश्रबन्धु विनोद
- १६. हिन्दी साहित्य का इतिहास
- २०. हिन्दी साहित्य का इतिहास
- २१. हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास
- २२. हिन्दी साहित्य की भूमिका
- २३. भक्त नामावली
- २४. धामी पंथ का ग्रंथ (हस्तलिखित)
- २५. रत्नावली के दोहे
- २६. सहज प्रकाश
- २७. दयाबाई की बानी

सर्वश्री मुंजी देवीप्रसाद मुंजी देवीप्रसाद नाभादास

गोसाई गोकुलनाथ

"
ज्योति प्रसाद निर्मल
कमलधारी सिंह 'कमलेश'
गंगाप्रसाद सिंह विशारद
गौरीशंकर दिवेदी

गासी व तासी

शिवसिंह सेंगर वेगाी माधव दास

ध्रुवदास

रामनरेश त्रिपाठी मोतीलाल मनारिया

मिश्रबन्ध्

रामचन्द्र शुक्ल

डॉ० रसाल

डाॉ० रामकुमार वर्मा

डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी टीकाकार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र

स्रार्य भाषा संग्रहालय काशी

प्रारानाथ इन्द्रामती

सम्पादक रामदत्त भारहाज

बेलवेडियर प्रेस प्रयाग

77 77 27

२८ प्रेम रत्न

२६. मीराबाई की शब्दावली

३०. मीरा मंदाकिनी

३१ं मीरा बाई की पदावली

३२. मीराबाई

३३. मीरा स्मृति ग्रंथ

३४. मीरा माधुरी

३५. मीराबाई का जीवन-चरि

**३६.** ,, ,, ,,

३७. भक्त मीरा

३८. मीरा की प्रेम-साधना

३६. मीरा की पदावली

४०. मीराबाई सहजोबाई, दयाबाई

४१. स्त्री कवि संग्रह

४२. ब्रह्मविद्यासार

४३. हिन्दी काव्य की कोकिलायें

४४. भारतीय दर्शन

४५. ग्रालम केलि

४६. नरसी को माहरो

४७, धामी पंथ का ग्रंथ,

४८. ऋष्टछाप ग्रीर वल्लभ सम्प्रदाय २ भाग

४६. रीति काव्य की भूमिका

५०. विचार श्रीर विवेचन (शृंगार रस)

५१. भारतीय संस्कृति श्रौर साहित्य

५२. चन्द्र सखी का भजन

५३. नागरी प्रचारिग्गी पत्रिका

रत्न कुँवरि; नवलकिशोर प्रेस बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग नरोत्तमदास स्वामी; यनिवसिटी बुक डिपो, ग्रागरा परशुराम चतुर्वेदी डॉ० श्री कृष्णलाल प्रकाशक: बंगीय परिषद व्रजरत्नदास कार्तिक प्रसाद खन्नी मुंशी देवीप्रसाद व्यथित हृदय भुवनेश्वर मिश्र सदानन्द भारती वियोगी हरि ज्योतिप्रसाद निर्मल चरगदांस तथा सहजो बाई तत्त्व ज्ञान पुस्तकालय लाहौर साहित्य भूषरा प्रेस ; इलाहाबाद बल्देव प्रसाद मिश्र प्रालम ग्रौर शेख (हस्तलिखित प्रति)

मीराबाई (हस्तलिखित प्रति) प्रारानाथ इन्द्रामती (हस्त-

लिखित प्रति)

डॉ॰ दीन दयालु गुप्त

डॉ० नगेन्द्र

डॉ० नगेन्द्र

डाँ० शुकदेव बिहारी मिश्र

n = n - n

रूपमती और बाज बहादुर की कविता मुंशीदेवी प्रसाद राजस्थान की कविरानियाँ

xx. " " "

| ५५. नागरी प्रचारिस्गी पत्रिका                   | हिन्दी साहित्य के श्रप्रकाशित<br>परिच्छेद भास्कर |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                 | रामचन्द्र भालेराव                                |
| ५६. हिन्दुस्तानी भ्रप्रैल १६३८                  | मीराबाई वल्लभाचार्य श्रौर                        |
|                                                 | डाँ० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल                        |
| ५७. राजस्थान वर्षः; १; संख्या १; १६६२ वि०       | मोराबाई राजस्थान रिसर्च                          |
| 4-, 300, 11, 17, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 | सोसाइटी                                          |
| ५८. वीरणा; ग्रंक १२; १६३५ ई०                    | मीरा की प्रेम-साधना                              |
| ५६. नागरी प्रचारिस्ती पत्रिका; वर्ष ४५; भाग १   | हस्त्रलिखित हिन्दी ग्रंथों का                    |
|                                                 | विवरग                                            |
| ६०. नागरी प्रचारिस्मी पत्रिका; भाग २            | विदुषी स्त्रियाँ                                 |
| ६१. पुस्तक-परिचय                                | सम्पादक माता प्रसाद गुप्त                        |
| ६२. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता                | डॉ० बेनी प्रसाद                                  |
| ६३. राजपूताने का इतिहास                         | (उदययुर राज्य का इतिहास)                         |
| , ,                                             | गौरीशंकर हीराचंद श्रोका                          |
| ६४. बोद्धकालीन भारत                             | जनार्दन भट्ट                                     |
| ६५. थेरी गाया                                   | •                                                |
| ६६. हिन्दू भारत का उत्कर्ष                      | वैद्य                                            |
| ६७. भारतवर्ष का इतिहास                          | भगवददत्त                                         |
| ६८. मध्यकालान भारतीय संस्कृति                   | हिन्दुस्तान एके <b>डमी</b> व्याख्यान-            |
|                                                 | माला                                             |
| ६६. म ग्रा सिरुल उमरा                           | श्रनुवादक ब्रजरत्नदास                            |
| ७०. ह्यू नसांग का भारत-भ्रमण                    |                                                  |
| ७१. पूर्व मध्यकालीन भारत                        | रघुवीर सिंह                                      |
| ७२. मध्यकालीन भारत की सामाजिक ग्रवस्था          | हिन्दुस्तान एकेडमी व्याख्यान-                    |
|                                                 | माला                                             |
|                                                 |                                                  |

Catalogue of Hindi Books in the Imperial Library, Calcutta.

Catalogue of Hindi Books in the India Office Library Catalogue of Hindi Books in the British Museum Library Modern Vernacular Literature of Hindustan—Grierson Gujerat and its Literature—K. M. Munshi Milestones in Gujerati Literature.—K. M. Jhaveri History of Punjabi Literature—Mohan Singh Dewana History of Brij Buli literature Nirgun School of Hindi Poetry—Dr. Barthwal Annals and Antiquities of Rajasthan—Col. Todd Influence of Islam on Indian Culture—Dr. Tara chand Status of Women in Ancient India—Indra Position of Women in Hindu Civilisation—Dr. A. S. Altekar

Women in the Sacred Scriptures of Hinduism.—M. W. Pinkham

Women in Ancient India—Clarisse Bader
Position of Women in Indian Life—Maharani of Baroda
Women and Marriage in India—Thomas
Ideal of Hindu Womanhood—Sushila Devi
Our Cause—Shyam Kumari Nehru
To the Women—Mahatma Gandhi

•

and the second of the second o

All grades to the transfer of the second second



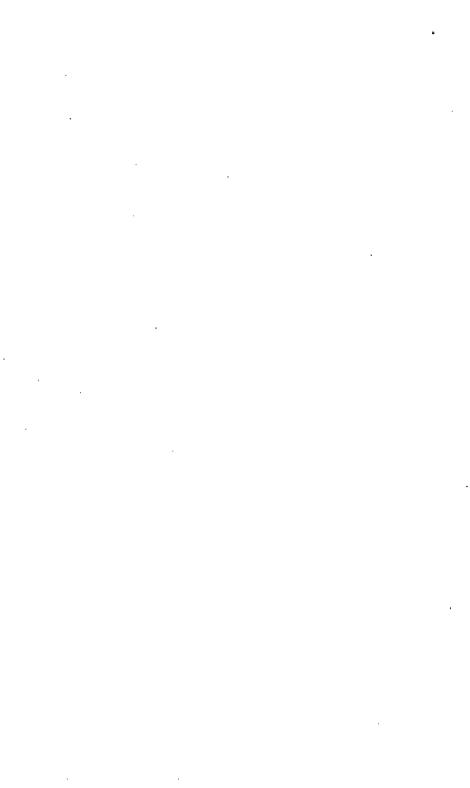

CATALOGIJED.

## Central Archaeological Library,

|                                      | NEW DELH      | I.             |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Call No. 8                           | 91.43109/Si   | in - 28876     |
| Author-                              | Sinhā, Sāvi   | itrī.          |
| Title— <sup>Mad</sup> riy <b>a</b> n |               | indī kavayit-  |
| Borrower No.                         | Date of Issue | Date of Return |
|                                      |               |                |

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

| 5. B., 148. N. DELHI. |  |  |
|-----------------------|--|--|
|-----------------------|--|--|